# विचार श्रोर निष्कर्ष

: हिन्दी-साहित्य के प्रमुख कलाकारों, उनकी कृतियो तथा शैलियों का मार्मिक विवेचन .

लखक

वासुदेव एम० ए०

अध्यक्ष हिन्दी-संस्कृत-पालि-विभाग गया कालिज, गया (विहार)

भारती साहित्य मंदिर

प्रकाशक गौरीशकर शर्मा भारती साहित्य मंदिर फब्दारा, दिल्ली ।

प्रथम सस्त्रद्रण: १९५६

भूत्यः सस्य समये शाद् अस्त्रे

मुद्रक हकूमतलाल विद्रव भारती प्रेस पहाडगंज, नई दिल्ली ।

गरदेव डॉ० विश्वनाथप्रसाद जी

जिनके पय-प्रदर्शन और स्नेह-निवर्शन से मुक्ते हिन्दी-साहित्य के अध्ययन और सुजन में सबैच प्रेरला का वरवान मिलता रहा !

समर्परा

### भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक मेरे समय-समय पर लिखे गए निवन्धों का सग्रह-मात्र हैं, जिनका रचना काल सन् '४५ और '५५ के बीच मूल रहा है, अत इनमें विचारों की ग्रान्वित और निष्कर्षों की सगित ढूँ ढना उचित न होगा। में यह मानता हूँ कि इन दस वर्षों में बेवला हूँ और मेरे विचार बदले हैं। फलत इन निबन्धों में अगर कहीं असगत तक, प्रानियत्रित विचार और असतुलित निष्कर्ष पाये जायें तो कोई ताज्जुब नहीं; क्यों कि ये सब-के-सब, भिन्न-भिन्न पत्र-सम्पादकों की बढ़ती हुई सामाजिक मांगों पर, मित्रों के पडते हुए दबाव पर और कभी-कभी ग्रध्यापन की आत्रद्यकताओं को ध्यान में रखकर, लिखे गए हैं। अतएव, इनकी विचार-भूमि एक नहीं है। इसके अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न मानसिक स्थितियों में लिखे जाने के कारण इन निबन्धों के विचार और निष्कर्ष का सामान्य स्तर भी एक नहीं है।

लेकिन, इतना ध्रवश्य है कि इन सबमें मेरा मूल वृष्टिकोण एक ही है। मैं साहित्य को युग-चेतना का सृजनात्मक वरदान कहता हूँ और उसको किसी 'वार्व की परिधि में रखकर परखने का अभ्यासी नहीं; क्यों कि साहित्य में कोई भी 'वार्व' अपनी सामूहिकता में न तो पूर्ण है, न विश्वसनीय और न स्थायी ही। अतः साहित्यालोचन में समन्वय और सामजस्य से काम लेना में हितकर समकता हूँ।

इन्ही शब्दों के साथ में यह भूमिका समाप्त करता हूँ और श्रपने श्रद्धालु पाठको से सत्परामशं श्रीर सुकावो की अपेक्षा करता हूँ। पुस्तक जैसी है, आपके हाथ में है। पढ़िये और परिवये।

पुस्तक के प्रकाशन में प्रकाशक तथा व्यवस्थापक श्री भीमसेन जी ने जितनी शीझता की श्रीर तत्परता विखलाई, इसके लिए में उन्हें हृदय से घन्यवाद देता हूँ। पुस्तक की पाडुलिपि तैयार करने में प्रो० रामकृष्ण प्रसाद मिश्र तथा श्री लवण मिश्र-जैसे कुछेक प्रिय शिष्यों ने समय-समय पर पर्याप्त सहायता की है। अत वे भी बन्यवाद के पात्र है।

#### ऋम

|             | [पहला खण्ड: सामान्य समीक्षा: पृष्ठ १ सं पृष्ठ ११० तक ]     |                |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| ₹.          | प्राचीन भारत की साहित्यिक देन                              | ą              |
| ₹.          | बाधुनिक हिन्दी-कविता की दार्शनिक पृष्ठभूमि                 | 6              |
| ₹.          | 'शून्य' का साहित्यिक महत्त्व                               | ३८             |
| ٧.          | जनता का साहित्य                                            | 97             |
| 4.          | साहित्य का मनोविज्ञान                                      | २६             |
| ₹.          | प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक—'राज्यश्री'                  | \$ \$          |
| <b>9.</b>   | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र                                      | 89.            |
| ٤.          | भारतेन्दुं की समन्वय-साधना                                 | 84             |
| ۹.          | नाटककार प्रसाद                                             | FH             |
| १०.         | कविवर रामनरेश त्रिपाठी                                     | Ę              |
| ११.         | हिन्दी-काव्य मे 'दिनकर'                                    | ७२             |
| <b>१</b> २. | प्रकृति के कृष्टि एत जी                                    | 60             |
| ₹₹.         | भगवतीप्रसाद वाजपेयी की अमर कहानी 'मिठाई वाला'              | ८६             |
| १४.         | ऐतिहासिक उपन्यासकार वृत्दावनलाल वर्मा                      | 38             |
| <b>24.</b>  | कहानीकार प्रसाद और प्रेमचेन्द '                            | 96             |
| १६.         | महादेवी का बचप्रत और उनकी कविता                            | 808            |
| १७.         | नई हिन्दी-कविता का भृविष्य                                 | १०६            |
|             | [दूसरा खण्ड: युग-प्रवर्तक गद्यकार: पृष्ठ १११ से १४६ तृह्य] |                |
| १           | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र                                      | <b>\$</b> \$\$ |
| ٦.          | महावीरप्रसाद द्विवेदी                                      | 186            |
| Ŗ.          | रामचन्द्र शुक्ल                                            | 858            |
| ٧.          |                                                            | 175            |
| H.          |                                                            | 234            |
| €.          | हा॰ हजारीप्रसाद दिवेदी                                     | 880            |

|     | [तीसरा खण्ड . युगान्तरकारी कहानीकार : पृष्ठ १४७ से पृष्ठ १९२ तक | ]    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|
| ₹.  | प्रेमचन्द 🗸                                                     | 1886 |
| ₹.  | जयशकर प्रसाद                                                    | १६०  |
| ₹.  | जैनेन्द्र कुमार                                                 | १६८  |
| ٧.  | <b>अ</b> न्नेय                                                  | १७७  |
| ٩.  | यज्ञपाल                                                         | १८६  |
|     | [चौथा सण्ड ग्राधुनिक अभर कृतियां पृष्ठ १९३ से पृष्ठ २८२ तक]     |      |
| ₹.  | सत्य हरिश्चन्द्र                                                | १९५  |
| ₹.  | पथिक                                                            | २०३× |
| ₹.  | - /ित्रय-प्रवास                                                 | २१२  |
| ٧.  | ्र म <b>क्ति</b>                                                | २१७  |
| ۷.  | . <b>यशोघरा</b>                                                 | २२२  |
| ξ.  | कामायनी                                                         | २२९  |
| 9.  | ् गुञ्जन                                                        | २३२  |
| 6   |                                                                 | २३८  |
| ٩.  | . हुकार<br>-                                                    | १४३  |
| ζõ. | <b>क्</b> रक्षेत्र                                              | २५१  |
| ११. | मृगनयनी                                                         | २६०  |
| १२. | गोदान                                                           | २६८  |
| १३. | , उन्मुक्त                                                      | 767  |
|     | [ पांचवां खण्ड तुलनात्मक समीक्षा पृष्ठ २८३ से पृष्ठ २९८ तक ]    |      |
| ₹.  | तुलनात्मक अध्ययन                                                | २८५  |
| ₹.  | . सूरदास और तुल्सीदास की भिक्त-भावना                            | 568  |
|     | [छठा खण्ड . समस्या पृष्ठ २९९ से पृष्ठ ३,१.२ तक]                 |      |
| ₹.  | . नया 'रामचरित मानस' हिन्दुओ का धर्म-ग्रन्थ है <sup>?</sup>     | १०६  |
| 3   | . आधुनिक हिन्दी-कविता की समस्याएँ                               | 808  |
| ₹.  | . चौंद में कलक                                                  | 306. |
|     | [सातर्वाखण्ड प्रातीय साहित्यः पुष्ठ ३१३ से पुष्ठ ्व३४ तकः]      |      |
| \$  | . बिहार के कहानीकार                                             | ३१५  |
| ·   | ् [आठवां खण्ड नवोदित हिन्दी-कलाकार: पृष्ठ ३३५ पृष्ठ ३४४ तक      | ]    |
| 8   | . कवि महेन्द्र भटनागर                                           | ३३७  |
| 7   | . उपन्यासकार कमल शुक्ल                                          | 388  |

# <sub>पहला खरड</sub> सामान्य समीक्षा

### पाचीन भारत की साहित्यिक देन

#### 'साहित्य' म्रर्थ की व्यापकता

प्राचीन भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। इसी भाषा में, भारत के साहिन्य, व्याकरण, दर्शन, धर्म, सम्यता और संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले अनेक अमुल्य ग्रथ लिखे गए है। प्राचीन काल में 'साहित्य' और 'काव्य' का व्यवहार प्राय एक ही अर्थ मे होता था, जिसका प्रयोग बडा व्यापक था। उन दिनो साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई थी-- 'सहितस्य भाव साहित्य'- सहित होने के भाव को साहित्य कहते है। कहने का मतलब यह है कि "जो हमारे भावो और विचारो को इकट्ठा करके या मानव-जाति मे एकमूत्रता उत्पन्न करके अथवा जो काव्य के शरीर-स्वरूप, शब्द और अर्थ को परम्परा के अनुकुल सप्राण बनाकर मानव-जाति का हित करे, वहीं साहित्य है ।" वास्तव में, उस समय 'काव्य' शब्द का वहीं अर्थ था जो 'साहित्य' शब्द का प्राय होता है। साहित्य की यह परिभाषा प्राचीन भारत के मौलिक चिन्तन की देन है। साहित्य की इतनी व्यापक परिभाषा अब तक किसी भी दूसरे देश ने नही दी। अतएव, साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन भारत की देन असाघारण और अमृत्य है। इसमें उसने अपने स्वतन्त्र चिन्तन, मनन और अध्ययन का परिचय दिया है। इस दृष्टि से 'साहित्य' मे दर्शन, गणित, समाज-शास्त्र, ज्योतिष, अर्थ-शास्त्र, नीति-शास्त्र, पुराण, वैद्यक-शास्त्र इत्यादि का समावेश किया है। ऐसी अवस्था में प्राचीन साहित्य ज्ञान-वृद्धि का एक-मात्र साधन था। साहित्य के इस प्राचीन अर्थ में चारो वेद - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद तथा अठारह पुराण सभी उसके अन्तर्गत आते है। इनके साथ ही चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनी का व्याकरण, चरक का वैद्यक-शास्त्र, वात्स्यायन का 'कामसूत्र'-सभी साहित्य मे समाविष्ट हैं, क्योंकि ये सभी शास्त्र मन्ष्य के सामान्य ज्ञान-विस्तार में सहायक है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् विन्टर नित्ज और मैक्समूलर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सस्कृत साहित्य का इति-हास' मे सभी ज्ञानवर्द्धक विषयो तथा शास्त्रो को एक साथ मिलाकर भारतीय साहित्य की विवेचना की है। भारतीय साहित्य की चिन्ता-धारा मे उपयुक्त विषयो का अपना स्थान तो है ही, इसके साथ ही प्राचीन काल में साहित्य का प्रयोग दूसरे अर्थ में भी होता था। शुद्ध साहित्य के अर्थ मे, जिन पुस्तको का सम्बन्ध मनुष्य के सामा-जिक अथवा वैयक्तिक ज्ञान-विज्ञान से होता था, उन्हें साहित्य की श्रेणी मे नहीं

रखा जाता था। सीमित अर्थ में प्राचीन साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को सन्तुष्ट करना नही वरन् मनुष्य-जीवन को अधिक सुखी और अधिक सुन्दर बनाना था। प्राचीन साहित्यकार साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के दु खो और सकटो को क्षण-भर के लिए मुलाने में समर्थ था। उन दिनो साहित्य से उन्हीं ग्रथों का बोघ होता था जिनमें कला की चेतना होती थी। इस अर्थ में प्राचीन सस्कृत-साहित्य में साहित्य को हर जगह काव्य की सज्ञा दी गई है और इसके दो मुख्य भेद माने गए है। पहले प्रकार के काव्य को 'श्रव्यकाव्य' और दूसरे प्रकार के काव्य को 'दृश्यकाव्य' कहा गया है। श्रव्यकाव्य के अन्तगंत महाकाव्य, खडकाव्य आदि आते हैं, और दृश्यकाव्य के अन्तगंत नाटक, रूपक आदि। उपर के विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि भारत का प्राचीन साहित्य, व्यापक और सीमित, दोनो अर्थों में लिया जाता था और उसके दो स्पष्ट मेद थे।

#### स्वरूप

प्राचीन भारत के हवा-पानी में कुछ ऐसा जादू था, कुछ ऐसा असर था कि उस समय के मनुष्य-जीवन की समस्त कियाओ, प्रयत्नों और चेष्टाओं में एकता होती थी और इसलिए प्राचीन साहित्यकारो ने, दार्शनिको की तरह, जीवन और जगत में आतमा और सत्य की खोज की थी। शेक्सपीयर ने अपने नाटक मे एक स्थान पर लिखा है कि साहित्य पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की वस्तु है। किन्तु वास्तुव में प्राचीन भारत के साहित्यकारो की गांत त्रिशकु की-सी नही होती थी। वह न तो विश्वामित्र की तरह अपने यजमान को सदेह स्वर्ग पहुँचाने का दावा करता था और न अपनी कल्पना के डैने फैलाकर दूर शुन्य नीलाकाश में निरर्थंक चक्कर ही लगाया करता था। प्राचीन भारत का पवित्र साहित्य उस आत्मा की खोज है जिसको पाने के लिए यूग-यूग से मानव प्रयत्नशील रहता आया है। प्राचीनो ने साहित्य के इस मर्म को अच्छी तरह समझा था, इसीलिए उन दिनो साहित्यकारो की सख्या कम होती थी। उनका प्रयास जीवन के नगे रहस्य को जान लेना था, परख लेना था। प्राचीन साहित्य भेद में अभेद, समूह में इकाई, तुफान मे तिनके और अनेक मे एक का अन्वेषण करता रहा है। वह जीवन के आनन्द और विषाद, आकर्षण और विकर्षण, अनुराग और विराग, आत्मा और परमात्मा, जह और चेतन को, सुयोग-वियोग के सत्य रूप को, जानना चाहता था और उसने जाना भी था। इसीलिए भारत के उन हैं सते-खेलते दिनो का साहित्य आज भी उसी तरह निर्मेल, स्वच्छ और ताजा बना हुआ है जिस तरह प्रतिदिन सुबह गुलाब, अपनी नई पखुरियो के साथ, ताजगी और सौन्दर्य का नूतन निखार छेकर पृथ्वी पर अवतरित होता है। अत हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्राचीन भारत का साहित्य किसी एक युग की आलोचना नही, वरन् युग-युग की शकाओ, चिन्ताओं और प्रश्नों का समाधान है। इसीलिए प्राचीन भारत के प्रहरियो, जैसे, कालिदास, भवभूति, भास, हर्ष, अश्वघोष आदि महान् किवयो की अमर कृतियाँ आज भी हमारे शरीर में पहले जैसा रोमाच भरती है, हृदय को स्पिदत करती हैं और बात्मा का परिष्कार करके अन्तर के उदान गुणो को प्रोत्साहित करती है। सक्ष प मे, प्राचीन साहित्य, आत्मानुभूति, आत्म-परिष्कर और आत्म-विकास का मुख्य साधन था, जिसका उद्देश व्यक्ति-जीवन के साथ सामाजिक जीवन को अधिक उन्नतिगामी बनाना था। 'साहित्य-दर्गण' में कहा गया है कि साहित्य अथवा काव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन हैं। साहित्य के प्रयोजन की जितनी सुन्दर व्यावहारिक और सतुलित व्याख्या प्राचीन साहित्य में हुई है वैसी विश्व-साहित्य में हुर्लंग हैं। दूसरे देशों में इसका अनुकरण अवश्य हुआ, पर उससे बाजी मार ले जाने की कल्पना अब तक किसी ने नहीं की। यह थी प्राचीन भारत की साहित्यक विजय और उसकी एकान्तिक साधना।

#### ग्रात्मा की खोज

प्राचीन भारत का साहित्य इतना ऊपर उठा कि फिर उसे और ऊपर उठाने की आवश्यकता ही न पडी। सस्कृत-साहित्य में काव्य-शास्त्र पर बहुत गहरा अध्ययन और व्यापक छान-बीन हुई है। उन साहित्यकारो के निष्कर्ष सार्वभीम सार्वकालिक और चिरन्तन सत्य है। गुप्तकाल भारतीय इतिहास का 'स्वर्ण युग' कहा जाता है। आदिकवि वाल्मीिक से हर्ष तक भारतीय काव्य ने जितना विकास किया, उतने समय मे विश्व के किसी भी दूसरे देश ने अपने साहित्य को इतना समृद्ध नहीं किया। कविता, नाटक, गद्ध और काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने आशातीत उन्नति की थी। वाल्मीकि-जैसे महाकवि, कालिदास-जैसे नाटककार, बाणभट्ट-जैसे गद्यकार, और दडी, आनन्दवर्द्धन, धनजय, राजशेखर, मम्मट-जैसे काव्या-चार्य विश्व-साहित्य के, विशेषत मारत के, जगमगाते रत्न है, जिनकी तुलना किसी भी अन्य देश के साहित्यकार से नहीं की जा सकती। कहने को तो हम भरत मृनि के नाट्य-शास्त्र की तुलना ग्रीक विद्वान् अरिस्टॉंटल की 'पोयटिक्स' से, वाल्मीकि की तलना होमर-वर्जिल से, कालिदास की गेटे-शेनसपियर से और चाणक्य की तुलना में शियावली से कर देते है, लेकिन इस तरह की तुलना निराधार और निरर्थंक है। क्षाज स्वतन्त्र मारत में इस तरह की तलना के लिए कोई गुञ्जाइश नहीं हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य पावचात्य साहित्य से उसी तरह मिन्न और अलग रहा जिस तरह सामाजिक जीवृन में ससार की समस्त नारियाँ पुरुषों से मिन्न अलग रहती आई है। साहित्य के क्षेत्र में भारत की देन अद्भुत और निराली हैं।

इस देश के अतीत में काव्य-शास्त्र ने अपूर्व उन्नित की थी। कुछ प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है—मिट्ट का 'अलकार', मामह का 'काव्यालकार', दही का 'काव्यादशें', उद्भट का 'व्यन्यालोक', राजशेखर की 'काव्य-मीमासा', घनव्यय का 'दशरूपक', भोज का 'सरस्वती कण्ठाभरण', मम्मट का 'काव्य प्रकाश', रूय्यक का 'अलकार मर्वस्व', जयदेव का 'चन्द्रालोक', विश्वनाथ का 'साहित्य दर्पण' और पिडतराज जगन्नाथ का 'रसगगाधर' विश्व-आलोचना-साहित्य की अमूल्य निधियौं है और सस्कृत-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें अधिकाशत काव्याचायौं ने काव्य के स्वरूप, महत्त्व, कि के साधन, काव्य की उत्कृष्टता, काव्य

की आत्मा, शब्द-शक्ति, काव्य के गुण-दोष, अलकार, रस आदि विषयो पर गम्मीर शास्त्रीय विवेचन किया हैं। भारतीय काव्य-शास्त्र के उपरिलिखित आचार्यों को पाँच सम्प्रदायों में बाँटा गया हैं। वे इस प्रकार हैं —दडी-भामह का अलकार-सम्प्रदाय, कुन्तक का 'वक्रोक्ति-सम्प्रदाय' वामन का 'रीति-सम्प्रदाय', आनन्दवर्द्धन का 'ध्विनि-सम्प्रदाय' और विश्वनाथ का 'रस-सम्प्रदाय'। इन सब आचार्यों ने काव्य की आत्मा को विशेष रूप से अपवी मीमासा का विषय बनाया था। काव्य की आत्मा क्या है, इस छोटे-से विषय को सिद्ध करने के लिए उपयुंक्त काव्य-सम्प्रदायों का जन्म हुआ था। यहाँ भी उन्होने आत्मा की खोज की हैं। कुछ लोगों ने अलकार को काव्य की आत्मा कहा, तो कुछ ने वक्षोक्ति को काव्य की आत्मा सिद्ध किया। इसी तरह यदि कुछ आचार्यों ने रीति तथा ध्विन को आत्मा कहा तो कुछ ने रस को सबसे ऊँचा स्थान दिया। कहने का मतलब यह कि दर्शन और अध्यात्म के इस देश ने साहित्य के ससार में भी आत्मा की खोज का काम बराबर जारी रखा।

#### ग्रीक श्रीर भारत

साहित्य के क्षेत्र में भारत की देन को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक होगा कि इसके साथ प्राचीन यूरोपीय साहित्य और उसकी सामान्य प्रवित्यो को समझने की चेष्टा की जाय । यहाँ मेरा तात्पर्य ग्रीक-साहित्य से है । वास्तव मे, प्राचीन विश्व में ग्रीक-साहित्य और भारतीय माहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई थी। भारतीय साहित्य की अपेक्षा प्रीक-साहित्य ने अनुकरण ( Imitation) पर विशेष जोर दिया है। आरिस्टॉटल ने स्वय काव्य का मूल 'अनुकरण' मे माना है, क्योंकि अनुकरण और कार्य (Action) दोनो मे मनुष्य आनन्द प्राप्त करता है। यही कारण है कि पाश्चात्य साहित्य में घटनाओं तथा कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। पर भारतीय साहित्यकारो ने अनुकरण के स्थान पर 'सूजन' (Creation) को ही अधिक प्रश्रय दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि जहाँ अनुकरण होता हैं वहाँ जीवन की सजीवता नहीं होती, और जहाँ सजन होता है वहाँ आत्मा की सम्पूर्ण शक्तियाँ अभिव्यक्त नही होती। अत प्राचीन कवियो तथा काव्याचार्यों ने फोटोग्राफी की अपेक्षा चित्र-कला को ऊँचा स्थान दिया है। हमारे यहाँ काव्य मे अनुभूति का विशेष महत्त्व माना गया है । प्राचीन साहित्य का मुख्य उद्देश्य जीवन का बालकोचित अनुकरण नहीं, प्रत्यत आनन्द की स्विट और उपलब्धि था। अत: कविता का घ्येय किसी बात की प्रभावशाली ढग से कहने मे था, जबकि ग्रीक-साहित्य में उसका उद्देश्य जीवन का यथार्थ चित्रण रहा। ग्रीक-साहित्य में दू खान्त नाटको की सख्या की अधिकता का यही कारण है। भारतीय साहित्य में दु खान्त रचना का सर्वेया अभाव है। ग्रीक-साहित्य में दुःखान्त नाटको को सर्वोत्क्रब्ट साहित्य के अन्तर्गत रखा गया है, पर हमारे यहां सुखान्त नाटको के लिखने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि हमारे साहित्यकारों ने जीवन को यथार्थ रूप में न लेकर आदर्श रूप में लिखा है। हमारे यहाँ काव्यानन्द और ब्रह्मानन्द को एक ही कोटि मे रखा गया है। पाश्चात्य दार्शनिक हीगल ने अपनी प्रसिद्ध पस्तक 'Philosophy of

Fine Arts' में पूर्व और पश्चिम के साहित्य की तुलना करते हुए ठीक ही लिखा है कि—"The oriental consciousness is, for example, in general more poetic than the Western mind In the East, the principle predominant, is always that of coherence solidarity, unity substance For the oriental nothing persists as well, substantive but everything appears as continent discovering its supreme forms, stability and final justification in the one, the Absolute, to which it is referred " साहित्य मे रस और अलकार को प्रमुखता मिलने के कारण भारत का साहित्य आदर्शवान रहा है, जीवन के प्रति भौतिक सजगता होने के कारण पश्चिम का साहित्य आज भी यथार्थवादी बना हुआ है। हमारा साहित्य मानव-कल्याण, देश-कल्याण, समाज-कल्याण तथा आत्म-कल्याण की धोर सदैव प्रवृत्त रहा है। खेद है कि हमारे सुखद और गौरवपूर्ण अतीत ने साहित्य की जो दीवं परम्परा चलाई थी वह प्रसाद, पत, महादेवी, निराला, रवीन्द्र, सुबह्मन् भारती आदि वर्तमान अमर कवियो तक पहुँचकर विनष्ट होती जा रही है। इतिहास साक्षी है कि प्राचीन भारत ने कभी भी, किसी युग में, किसी भी अन्य देश के साहित्य का अनुकरण नही किया। फिर आज क्यो ? क्या इससे यह व्यजित नहीं होता कि हमारे आज के साहित्यकारो मे अब कालिदास, वाल्मीकि, अवभूति-जैसे विश्वजनीन कवियो की सुजनात्मक कल्पना-शक्ति नही रही या वह किसी कोने में मुँह छिपाकर, हमारी सकीणं द्ष्टि पर, बिलख रही हैं! हमे उसके आँसू पोछने होगे। जब गेटे, शोपेन-हावर, मैक्समूलर, इमर्सन, टाल्स्टाय, विटमैन-जैसे विदेशी साहित्यकार और विद्वान, ची हमारे देश मे कभी नही आये, हमारे देश के महान् साहित्य और सस्क्रिति की अशसा करते नही थकते, तो हम भारतीयो का तो यह कर्तव्य ही है कि हम अपने सुखद और स्वरिंग अतीत के अमृत्य हीरे, मोती और जवाहरातो को सँभालकर रखें।

## आधुनिक हिन्दी-कविता की दार्शनिक पृष्ठभूमि

#### दर्शन भीर कविता

वर्शन और कविता का सम्बन्ध मस्तिष्क और हृदय का समझीता है। विचारसून्य कविता कविता न होकर विलास हो जाती है। 'रमणीयार्थ प्रतिपादक इक्दः
काव्यम्'-जैसी काव्य की परिभाषा एकागी है। उत्कृष्ट कविता में हृदय का रसस्रोत तो हो ही, मस्तिष्क की विचार-राशि भी होनी चाहिए, तभी कविता जीवन की
ठोस नीव पर खडी होकर अडिग और अमर बनी रह सकती है। दर्शन की तरह
कविता का छक्ष्य भी सत्य की खोज और जिज्ञासाओ का शमन है। यदि दोनो में
खन्तर है तो इतना ही कि कविता का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज के साथ आनन्द की
सुष्टि करना भी है। पर वर्शन के विचार-तत्त्व से हीन कविता, चाहे उसमें आनन्द का
फव्वारा ही क्यों न फूटता हो, स्थायी नही होती। अत यह सिद्ध है कि कविता की
अमरता दर्शन की पीठिका पर निमंर है। ससार के सभी बडे कवियो ने अपनी
रचनाओ के द्वारा कुछ-न-कुछ दार्शनिक विचार अवश्य दिये है। वाल्मीकि, व्यास,
कालिवास, तुछसीदास, प्रसाद, रवीन्द्र—सभी नथे-पुराने कवियो ने अपने अनमीछ
विचारों को हमारे सामने रखा है। कविता में कल्पना और भाव का महत्त्व तो है
ही, पर विचार की अनुपस्थिति कविता को स्थायी और उत्कृष्ट नही बनने देती।
अतः कविता में विचार का होना आवश्यक है।

किवता की महत्ता और श्रेष्ठता सिद्ध करने वाले कुछ लोग भावावेश में आकर यह कह बैठते हैं कि 'काध्य में वर्शन मात्मसात् हो सकता है, पर वर्शन में किवता समाविद्ध नहीं होती।' व्यापक दृष्टि से, दर्शन की प्रक्रिया में तर्क की प्रधानता होती हैं और किवता की दृष्टि में समबेदना की। प्रक्रिया में भले ही अन्तर हो, पर दोनों का लक्ष्य एक ही हैं—सत्य की खोज। यदि हम किवता के चरम लक्ष्य पर विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक दृष्टि से किवता जीवन की अन्तिम मंजिल है, जहाँ पहुँचकर सब-कुछ जान लिया जाता है, जानना कुछ शेष नहीं रह जाता। जीवन की चरम सिद्ध सत्य, शिव और सुन्दर की सम्मिलित आराधना किवता के द्वारा सम्भव है। दर्शन की दुनिया में सत्य की उपलब्धि हो सकती है कुछ बंश तक शिव की भी उपासना हो जाती हैं; पर सुन्दर की साधना बिछक्छ नहीं होती। इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट है कि दर्शन

की अपेक्षा कविता की सत्ता, शक्ति और उपयोगिता अधिक व्यावहारिक है। कि के दार्शनिक होने से एक लाभ यह भी हैं कि हमारी जीवन-ममता ज्यां-की-त्यो बनी रहती हैं। दार्शनिक अपनी उडान में ससार को माया, दुख और पाप का विशाल कारखाना समझकर समाज, परिवार और विश्व की उपेक्षा कर बैठता हैं। कि की दार्शनिकता में जीवन की विरक्ति नहीं समग्र जीवन की अनुरक्ति होती हैं। यहीं कारण है कि ससार में दार्शनिकों की अपेक्षा महाकवियों का सम्मान अधिक हुआ है सम्य देशों में। कित्ता और दर्शन के अन्तर ऊपरी हैं, भीतरी नहीं। वास्तव में काव्य और दर्शन एक ही पृष्ठ के दो पन्ने हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किव दर्शन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि दर्शन ही उसकी जिज्ञासाओं का अन्त करता है। आज तो विज्ञान भी दर्शन की ओर मुह चला है और दर्शन किता की ओर।

यद्यपि वर्तमान युग भावो का नहीं, विचारों का युग हैं, बुद्धिवादी विचारों का, फिर भी कविता मरी नहीं हैं, कभी मर भी नहीं सकती। आज के किव विचारक होकर ही जी सकते हैं—उनकी किवता का कोई-न-कोई वैचारिक आधार होना ही चाहिए। अतएव, किव के लिए विचारक, चिन्तक या दाशं निक होना बहुत जरूरी हैं। प्रसिद्ध अग्रेजी किव कोलरिज का ठीक ही कहना है कि 'No man was ever a great poet without being at the same time a profound philosopher 'इमसँन ने भी किवता में दर्शन की आवश्यकता को समझाते हुए लिखा था 'The greatest poets are judged by the frame of mind they induce.' इस सम्बन्ध में किवतर ब्राउनिंग के विचार भी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने प्रो॰ विलियम नाइट की एक पत्र में लिखा था कि दर्शन का स्थान किवता के बाद है, क्योंकि काव्य दर्शन का सर्थोंक्च परिणाम है।

#### प्राचीन परम्परा

काल के पृष्ठो पर इन्हीं किवताओं का मूल्याकन होता आया है जो दर्शन से, किसी-न-किसी सीमा तक, सम्बन्धित होती आई है और वे ही किव 'महाकिव' की उपाधि से विमूषित होते रहें हैं जिन्होंने दर्शन को अपनी किवता की पृष्ठमिम बनाया है। हिंदी का समस्त मध्ययुगीन साहित्य दर्शन के रग से रजित है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किवयों को दर्शन का कोई-न-कोई आधार चुनना पड़ा था। कबीर का एकेश्वरवाद, जायसी का सूफीवाद, तुल्सी का विशिष्टाहैतवाद और सूरदास का शुद्धाहैतवाद—उस युग के किवयों की विभिन्न दार्शनिक चेतनाएँ थी। हिंदी के दर्शन-काव्य में इन विविध वादों का महत्त्व सर्वाधिक है। ये सभी विचार-राशियाँ तत्कालीन विचार-स्वातत्र्य की परिचायक है। उस समय के किव अपनी विचार की दुनिया में स्वतत्र थे। उन पर राजनीति का दबाव कम, व्यक्ति के उन्मुक्त व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक था। उनमें स्कीर की फकीरी नहीं थी। मध्य युग का दार्शनिक काव्य आधुनिक कवियों को कई बार खोळकर पढ़ना पढ़ा है। तुलसी से मैथिलोशरण गुप्त, मीरा से

महादेवी, कबीर से रवीन्द्र, निराला; सुरदास से पत; जायसी से प्रसाद को बार-बार प्रेरणाएँ प्रहण करनी पड़ी है। ऐसा मालूम होता है कि मध्य युग के सभी महाकवि रूप और काल बदलकर मैथिलीशरण, निराला, पत, प्रमाद और महादवी के रूपो मे पन अवतरित हुए है। हिंदी-साहित्य का प्राचीन काव्य (मध्य युग का) अपने स्वस्थ और पृष्ट दार्शनिक विचारों के लिए सदा याद किया जायगा, क्योंकि उसकी जड सशक्त दर्शन के पाताल-लोक मे घॅस चुकी है। हिंदी की दार्शनिक चेतना सदैव अपने प्रवाह में गतिशील रही है। यह बात और है कि उसकी गति कभी तीन, कभी प्रच्छन्न और कभी क्षीण रही है। मध्य युग की हिंदी-कविता में दर्शन का जो गितशील स्रोत फूटा था, वह रीतिकालीन कविता की सहारा मरुममि में सख गया। कविता के कलेवर से विचार की आत्मा (दर्शन) निकल भागी। काव्य का पिजरा खाली पडा था, और उसकी मैना कही उड चुकी थी । रीतिकाल में कविता विचार से शन्य, आचार से हीन. और दर्शन की चितना से निबंह थी। रूगभग दो सौ वर्षों तक हिंदी-कविता प्रवल विचार-घारा के अभाव मे सिर घनती रही। दर्शन से विय्क्त होकर कविता वेध्या बनकर दरबार में ठुमुक-ठुमुककर नाचने लगी। विचार के स्थान पर व्यक्षिचार को खुल-खेलने का अवसर मिला। ज्यो-ज्यो देश में मुगलो का पतन होता गया त्यो-त्यों हिदी-कविता की भी मृत्यु होती गई। सबल विचार-दर्शन के अभाव में कविता की मौत हो जाती है। लेकिन सब दिन एक ही तरह नहीं कटते। समय ने पलटा खाया। देश में घीरे-घीरे अग्रेजो का सिक्का जमने लगा। सारे देश मे उनका अधिकार हो गया। हम उनके सम्पर्क में आये और वे हमारे। विचारो का आदान-प्रदान आरम्भ हुआ। नये यग का श्री गणेश हुआ।

नई चेतना

हिंदी-कविता की जो दर्शनिक धारा रीतिकाल की मरुभूमि में विलुप्त हो मई थी, वह पुन. १८वी शताब्दी के तीसरे चरण में धरती फोडकर बाहर निकलने का मार्ग ढूँ उने लगी। इस नवीन दार्शनिक पुनरत्थान का श्रेय बगाल के राजा राममोहन राय को दिया जाता है और कहा जाता है कि आधुनिक भारत को जगाने में अकेले राममोहन राय ने जो काम किया वह अद्वितीय था। हिंदी के बालोचक बात-बात में बगाल की दार्शनिकता और काव्य-चेतना की जरूरत से ज्यादा महत्त्व देत हैं। लेकिन यदि हम राममोहन राय से पहले होने वाली सास्कृतिक पुनरत्थान की तैयारियों को जानने की चेष्टा करें तो स्पष्ट हो जायगा कि मारतेन्द्र-काल तक हिंदी के किव बगाल की सास्कृतिक चेतना से न्यूनाधिक अप्रभावित ही रहे। बात यह है कि उन दिनो बगाल के अतिस्कित उत्तर भारत के सभी प्रान्तों में प्राचीन दर्शन को पुनरुज्जीवित करने की तैयारियों की जा रही थी। हिंदी में सत-साहित्य की एक लम्बी परम्परा रही है और इसका प्रवाह सदैव गतिशील रहा है। राममोहन राय से पूर्व हिंदी-प्रातों में ऐसे अनेक सत, दार्शनिक और सुधारक हो चुके थे जो १९वी धताब्दी के दार्शनिकों और सुधारकों,

जैसे, राममोहन राय, स्वामी दयानद सरस्वती, रामतीयं के मार्ग प्रशस्त कर चुके थे। तुलसी साहब, (हाथरस, १७६०-१८४२) और सत डेढराज (आगरा, १७७१—१८५२) ऐसे ही महापुरुष थे, जिन्होने अपनी साधना के द्वारा भारतीय चिता- घारा को नई गति दी थी। राजा राममीहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जिन नई बातो का प्रचार किया था, उन्हें अकेले सत डेंडराज प्रचा-रित कर चुके थे। वर्ण-व्यवस्था की अनावश्यकता, ब्राह्मणेतर जाति की कन्या से विवाह हिंदू-मुस्लिम-साघनाओं का समान आदर, पुरुषों और स्त्रियों को धर्म के क्षेत्र में समान अधिकार, पर्दा-प्रथा का त्याग, मूर्ति-पूजा की व्यर्थता, विचार-स्वातत्र्य मे आस्था आदि नवीन बातो का प्रचार सत हेढराज पहले ही कर चके थे। हम कह सकते है कि यदि हिंदी-कविता में नई भाव-धारा का आविर्भाव हुआ तो इसका श्रेय उत्तर भारत के हिंदी-प्रातो में काम करने वाले नये सतो, समाज-सुघारको और दार्शनिको को ही मिलना चाहिए। बडे-बडे लेखको से यह जानकर खेद होता है कि हिंदी की नवीन काव्य-चेतना मे या तो बगाल के नये साहित्य का अनुकरण हुआ है या अग्रेजी की रोमाटिक कविता का अनुवाद। किसी भी देश की कविता अनुकरण और अनुवाद पर जीवित नही रह सकती, उसके पीछे कवि की उस आत्मिक चेतना का विस्फोट होता है जो देश, काल और परिस्थित की प्रतिकिया में जन्म लेता है। हिंदी में नई कविता और नई विचार-घारा के मूल स्रोत को तत्कालीन परिस्थितियों में ढूँढना होगा। रीतिकाल में विचार-चेतना की जो धारा अचानक सूख गई थी, वह भारते दु-यूग मे अनुकूल अवसर पाकर पुन. प्रवाहित होने लगी। युग-वेतना ही काव्य-चेतना की पृष्ठमुमि बनती है। भारतेंद्र युग मे हिंदी-काव्य की भाव-दिशा बदली, तो इसकी प्रेरक शक्तियों को त्लसी साहब, सत डेढराज, लाला शिवदयाल (१८१८—७८), राय सालिग्राम साहब (१८२८—१८९८) जैसे अनेकानेक सती और धर्म-स्चारको में खोजना चाहिए । बात-बात में किसी आन्त विशेष का मुखापेक्षी होना ठीक नही।

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि दर्शन का सागर लहराने के पहले सुधार की सरिता प्रवाहित होती हैं। मारत के सभी प्रोतो में, हिंदी-प्रातो में भी, यही हुआ। अपर हमने जिन सतो का नामोल्लेख किया है, वे सभी प्रधानत धमंं और समाज के सुधारक थे। इनमें सत डेढराज का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं—महत्त्व-पूर्ण है। उन दिनो जब सारा उत्तर भारत दासता की अफीम खाकर सीया पढ़ा या तब डेढराज ने घूम-घूमकर धमंं की नई व्याख्या की, रूढिवादी समाज को नया मार्ग दिखलाया, शोषित नारियो के अधिकारो को फिर से दिलाने की चेष्टा की, मूर्ति-पूजा का खड़न किया। डेढराज की नवीन सास्कृतिक चेतना में हम स्वामी दयानन्द सरस्वती और राजा राममोहन राय के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं।

भारतेन्दु का युग सुधार की तैयारी में लगा रहा। स्वय भारतेन्दु ने एक ओर सतो के और समाज-सुधारको के नये आन्दोलनो का साथ दिया और दूसरी ओर मध्य युग की वैष्णव-धर्म की दर्शन-परम्परा को जीवित रखने की चेष्टा की। उन्होने अपने को दल्लम-सम्प्रदाय में दीक्षित होने की बात कही है। घर्म और समाज को रूढि और जर्जर परम्परा के जाल से मुक्ति दिलाने में भारतेन्दु ने स्वय समाज-सुधार का आन्दोलन चलाया था। उनके यूग मे गुजरात और पजाब मे स्वामी दयानन्द और स्वामी रामतीर्थ (१८७३-१९०६), और बगाल मे राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र, सेन, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकूर और बिकमचन्द्र का नवीन धर्म-प्रचार आरम्भ हो चुका था। भारतेन्द्र पुनरुत्थान की इन नवीन चेतनाओं से अवस्य परिचित थे। उनकी वाणी में नये युग का नया सदेश इसलिए सुनाई पडता हैं कि वे युग की धर्म-चेतना के प्रति भली भौति जागरूक थे। इस युग के कवि और दार्शनिक अपनी मुक्ति के लिए चिन्तित नही हुए, क्योंकि समाज, धर्म और देश की दौन-हीन दशा हो चुकी थी। इन्हें चैन कैसे आता ? कोलाहल में साधना नहीं होती। अतः हमारे धर्म-चेता कवियो की साधना-प्रक्रिया मे अन्तर पड गया। कवियो ने सुर और तलसी की वैष्णवता में देश का राग मिलाकर राधा-कृष्ण की भिक्त के साथ देशान्राग का भी परिचय दिया। 'कहां करणानिषि केशव सोये मे केवल मक्त भारतेन्दु के हृदय का ही करुण-कन्दन सुनाई नही देता वरन् देश के अन्तर की विह्वल वेदना भी सुनाई पडती है। अब समाज का सुख, देश का कल्याण और घर्म की नवीन व्याख्या—नये कवियो के चिन्तन की नई भाव-दिशा हो गई। भारतेन्दु काल मे भारतेन्दु, सत्यनारायण, रत्नाकर आदि कवियो ने बाधुनिक हिन्दी-कविता को नई दिशा दी। वस्तुत इस काल में हमारे कवि देश की पतनावस्था, धर्म की जजरता और समाज की रुढिबद्धता का लेखा-जोखा सग्रह करने में ही अधिक व्यस्त रहे, दर्शन की सूक्ष्मदर्शिता और गहराई उनमे नही है। इस युग में नवीन सास्कृतिक चेतना के लिए जो वातावरण तैयार हुआ था, वह समाज-सुधार और धर्म-सुधार के अधिक अनुकूछ और उपयुक्त था। अत भारतेन्द्र युग पथ-भ्रब्ट धर्म और समाज को नये पथ पर लाने के प्रयत्न मे ही अधिक लगा रहा। साधको को व्यक्ति की अपेक्षा समाज के उत्थान की चिंता अधिक थी। विभिन्न प्रान्तो में साधना की सामाजिक सस्थाओं के उदय का यही कारण था। दयानद का आर्य-समाज, राममोहन राय का ब्रह्म-समाज, केशवचद्र सेन का उपासना-समाज, महाराष्ट्र से रानाडे का प्रार्थना-समाज इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब धर्म के साधकों को सामाजिक शक्ति और सामृहिक उपासना में अपेक्षाकृत अधिक आस्था होने लगी थी। वे समाज का सगठन करके देश का सगठन करना चाहते थे। इनका प्रभाव हमारे तत्कालीन कवियो पर भी पडा।

#### २०वी शताब्दी की दार्शनिक चेतना

२०वीं शताब्दी के प्रथम दो दशक भारत की सास्कृतिक और नवीन दार्शिनक चेतना के पुनरत्थान-काल माने जाते है। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी इस युग की प्रेरक शिक्तयाँ है। दर्शन की गहराई, चितन की सूक्ष्मता और साधना का समन्वय-प्रयोग इन्ही दार्शिनको से बारम्म हुआ हैं। इन सभी साधको ने बैदिक काल से चली बाती हुई आध्या-

रिमक चेतना को, देश मे पन जीवित किया। इन सभी विचारको ने वेद, उपनिषद्, गीता, वेदान्त तथा वैष्णव धर्म को मिलाकर एक ऐसे अध्यात्मवाद को जन्म दिया. जो देश की दार्शनिक परम्परा के अनुकुल होता हुआ भी हमारे यग की आवश्यक-ताओं की पृति में सहायक सिद्ध हुआ। मुलत एक बार फिर औपनिषदिक विचार-घारा को प्रवल वेग से प्रवाहित होने का अवसर मिला। डा॰ राघाकृष्णन् ने ठीक ही कहा है "Indian philosophy is essentially spiritual...... In India no religious movement has ever come into existence without developing as its support a philosophic content." तात्पर्य यह है कि १९वी शताब्दी मे राममोहन राय और दयानन्द सरस्वती आदि ने जिन धार्मिक आन्दोलनो का श्री गणेश किया था. उन्हे २०वीं शताब्दी के दार्शनिको (स्वामी रामतीयं, रामकृष्ण, विवेकानन्द) ने अध्यात्म की नई व्याख्या उपस्थित करते हुए व्यक्ति और समाज, समाज और राष्ट्र और विश्वातमा एव विश्वातमा और परमात्मा की समन्वयात्मक शक्ति का परिचय दिया। भारत की मुमि पर एक बार फिर मध्य-युग की आध्यात्मिक घारा बहाई गई। लेकिन अध्यात्म की व्याख्या पहले से अधिक सुबोध और सरल की गई। इन नये दार्शनिको को इस बात की सदैव चिंता बनी रही कि अध्यात्म की चेतना व्यक्ति की व्यक्तिगत साधना न हो जाय । उन्हें अपने साथ समाज, देश और विश्व को लेकर चलना था। भारत के दार्शनिक इतिहास में सम्भवत यह पहला अवसर था जब उपनिषद. गीता और वेदान्त की सामाजिक और मानवतावादी व्याख्या उपस्थित की गई। इसे हम भारत के चिर पुरातन चिर नवीन 'अध्यात्म-दर्शन का समाजीकरण' कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी भारत में सामाजिक दशन के (Social philosophy) जन्मदाता हम इन्हें ही मान सकते हैं। बास्तव में सामाजिक दर्शन नाम की कोई चीज पहले कभी नहीं सुनी गई थी। यह आधुनिक भारतीय दर्शन की नई देन हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि २०वी शताब्दी के सीसरे चरण (सन् ३०) तक हमारे देश में, और विशेषकर हिन्दी-कविता में जिन विचारको और दार्शनिक महाकवियो का आगमन हुआ, उन सब छोगो ने अध्यात्म-दर्शन को जनता की सामान्य मनोम्मि पर लाने की जी तोड कोशिश की और इसमे उन्हें आशातीत सफलता भी मिली। हिन्दी के नये कवि युग-चेतना और युग के महिम व्यक्तियो की वाणी को कान देकर सुनते रहे है। सन् १८ तक हिन्दी-कविता में दर्शन की व्यापकता नही आई थी, क्योंकि तब तक समस्त द्विवेदी-यग पर स्वामी दयानन्द सरस्वती के जादू का असर था। हमारे कवि वर्म-सुघार और समाज-सुघार त्रया देशानुराग को ही तीवता प्रदान कर रहे थे। वास्तव में द्विवेदी-युग आध्यात्मिक जागरण की मूमिका तैयार करने मे ही लगा रहा। जिस तरह मूमिका में तह की बात नहीं होती, उसी तरह इस युग में हम हिन्दी के किसी भी दर्शन-चेता महापुरुष को नहीं पाते । महाचीरप्रसाद द्विवेदी अवश्य उस काल की प्रेरक शक्ति थे, लेकिन मूलत वे साहित्य के पथ-प्रदर्शक थे, दार्शनिक का व्यक्तित्व उनमें नहीं था। मैथिली- शारण गुप्त तब भी 'भारत-भारती' के द्वारा देश के भूत, वर्तमान और भविष्य का हिसाब-किताब करने में लगे थे। द्विवेदी-युग के किवयों पर एक हद तक महारमा गांधी का प्रभाव अवश्य था। गा-ीवाद के प्रतिनिधि किव मैं थिलीशरण गुप्त ही हैं जो आज भी इसका प्रतिनिधित्व करते चले जा रहें हैं। इस काल तक किवयों की रूढिवादिता और व्यक्तिगत भिवत-भावना की पुरानी मनोवृत्ति दूर हो चुकी थी। हमारे किवयों में समाज के सुख और देश की आजादी के साथ विश्व-बन्धुत्व की मगल-भावना जड जमाने लगी थी। पौराणिक भावना भी धीरे-बीरे लु त होती जा रही थी। राधा और कृष्ण की पौराणिक साधना समाप्त-प्राय थी। हिन्दी-किवता की चिन्ता-धारा में यह पहला अवसर था जब हमारे विचारक और किं पौराणिक प्रसगों के प्रभाव से बच-बचकर चलने की कोशिश करने लगे। किन्ही-किन्ही किवयों ने अपनी पौराणिक ममता का परिचय नवीन बुद्धवादी व्याख्या द्वारा दिया है।

सन् १९१८ के बाद हिन्दी-किवता का अन्दर और बाहर सब-कृछ बदल गया। उसकी काया तो बदली ही, उसकी आत्मा भी बदल गई। उसने अपने लिए जिस पृष्ठभूमि को चुना उसमे युग की दार्शनिक चेतना भी थी और किवयों के हृदय की स्वानुभूति भी। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में इस नई किवता को 'छायावाद' का नाम दिया गया है। कुछ समय तक छायावाद द्विवेदी-युग के किवयों और आलोचकों के लिए कृतूहल का विषय बना रहा। कुछ लोग इसकी शव-परीक्षा भी कर चुके हैं। लेकिन कठोर परीक्षा में भी उन्हें प्राण-स्पदन की उपस्थिति का अनुसाव हुआ है। आज उसकी सहानुभूतिमूलक समीक्षा होने लगी हैं। लेकिन प्रगति-पथ के अनुयायी आलोचक छायावादी किवता को पूँजीवाद की सृष्टि तक कह देने में तिनक भी नहीं झिझकते। उनका कहना हैं कि सन् १९१९ से लेकर १९३९ तक हिन्दी-किवता में छायावाद का जितना विकास हुआ, उसमें पूँजीवादी और राष्ट्रीयवादी विचार-धारा की प्रधानता हैं। इस तरह हिन्दी की छायावादी किवता के सम्बन्ध में आज भी लोगों की धारणाएँ भूमक बनी हुई हैं। घरती के उपासक प्रगतिवादी लेखक आकाश-विहारी छायावादी किवयों को निराशावादी और पलायन-वादी तक कह देते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि छायावादी कविता अपने युग की विषम परि-स्थिति, किवयों की व्यक्तिगत निराज्ञा, प्रथम महायुद्ध से होने वाले दुष्परिणामों और विगन प्ग मी घोयी उपदेशात्ममना की प्रतिक्रिया में उठ खड़ी हुई थी। वह न बगला की रवीन्द्र-किवता की नकल है और न अग्रेजी की रोमाण्टिक किवता का अनुसरण। यह सच है कि छायावादी किवयों को अग्रेजी और फेल्च किवता का गहरा अध्ययन था। ये सभी महत्त्वाकाक्षी विद्यार्थी थे। कालेज-जीवन में इन्हें विदेशी साहित्य के अनुष्ठीलन का सुअवसर मिला था। जिन दिनो छायावाद का मृजन हो रहा था वह देश के इतिहास म निराज्ञा का काल था। प्रथम महायुद्ध समाप्त हो सुका था। सारे यूरोप में महानाश की अमिन धू-धू कर जल रही थी। इस नाश

के दृश्य को देखकर यूरोपीय कवियो का हृदय काँप उठा था। अग्रेजी में टी॰ एस॰ इलियट को भी 'वेस्ट लैंड' (Waste land) लिखकर महानाश की कब्र पर सम-वेदना के औस गिराने पडे थे। बुद्धिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के भाव जाग चुके थे। ऐसी अवस्था में भारत के अध्यात्म-प्राण कवि यदि दृश्य-जगत् को छोडकर अनन्त की खोज में निकले तो क्या आश्चर्य ! हिन्दी-कवियो का हृदय तो आप ही भरा था। देश में ब्रिटिश सैनिकों का आतक था। देश के नाम पर मिटने वाले दीवानो को फाँसियो की जयमाल देकर उनका अभिनन्दन किया जा रहा था। इनसे हिन्दी के कवि अवश्य विकसित हुए, लेकिन मारतीय रगमच पर गाधीजी के आते ही हृदय की निराशा सदा के लिए जाती रही। कुछ दिनो तक हिन्दी-काव्याकाश में अस्पब्ट विचारो का कुहासा छाया रहा, क्योंकि हमारा देश सकाति-काल से होकर गजर रहा था। कवियो की निराशा का एक कारण यह भी था कि हिन्दी के लगभग सभी छायावादी कवि अपने व्यक्तिगत जीवन से असन्तुष्ट थे। एक तो गरीबी उन्हे बेतरह बर्बाद कर रही थी और दूसरे अपने प्रेमिक जीवन मे वे असफल हए थे। सभी कवियो को अपने निराश और असफल प्रेम पर ऑसुओ का अर्घ्य चढाना पढा है। उनकी प्रारम्भिक कृतियाँ निराश प्रेम के गीतो से मरी है। प्रसाद का 'ऑस', पन्त की 'ग्रन्थ-पल्लव'-जैसी कुछ रचनाएँ, ऐसी ही काव्य-पस्तके हैं। इन छोटे-बड़े कारणों ने मिलकर छायाबादी कविता के जन्म में प्रेरक शक्ति का काम किया। पर यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि इन कवियो को अनन्त की कुहेलिका में ही मानसिक वेदना का परितोष क्यो मिला। इसके दो कारण बताये जा सकते है। एक, भारत मे अध्यात्म की लम्बी परम्परा रही है। दो-तीन सौ वर्ष पूर्व हमारे कवि अध्यातम के ससार की बाते किया करते थे। हिन्दी-कवियो को विरासत में भारत के उज्ज्वल अतीत से वेद, उपनिषद, गीता, वेदान्त, बौद्ध दर्शन और वैष्णव-वर्शन मिले थे, जो रवीन्द्र, रामकृष्ण, विवेकानन्द्र, स्वामी रामतीर्थ, गाँधीजी, और सर्विन्द के माध्यम से हमे प्राप्त हए हैं। हिन्दी की छायावादी कविता में १९वी-२०वी शताब्दी की नवीन दार्शनिक चेतना और सास्कृतिक पुनरत्यान की ही काव्या-त्मक अभिव्यक्ति हुई है। हमारे कवि किसी-न-किसी आधुनिक दार्शनिक से अवश्य अभावित हुए है। पन्त, प्रसाद, निराला, महादेवी हिन्दी के ऐसे ही दार्शनिक कवि है जैसे कभी हुए ही नही। अतएव, इन कवियो ने हिन्दी-कविता को जिस तरह की विचार-घारा दी, उसमें वाष्तिक दार्शनिको की वाणी स्पष्ट सुनाई पड़ती है। दर्शन की सुची मिट्टी में कविता ही हृदय का जल छिडककर पौघो को नवजीवन प्रदान करती है। बगाल मे रिव बाबू और हिन्दी-प्रान्तो मे पन्त, प्रसाद, निराला और महादेवी ने यही किया। इस समय प्रत्येक प्रान्तीय साहित्य में हम कविता की दार्शनिक विशेषता पाते है। सारा देश एक साथ दर्शन की नवीन विचार-घारा के साथ प्रवाहित होता जा रहा था। निष्कर्ष यह कि हिन्दी के छायावादी कवियो ने बिलक्ल नई किस्म की कविता को जन्म दिया। रिव बाबू की 'गीताजिल' से हमारे कृतियों की दार्शतिक मनोवृत्ति को अवस्य ही सहारा मिला होगा। लेकिन हम यह

कहना नही चाहते कि हिन्दी की छायावादी कविता में जो भी नवीनता है, उसका मल स्रोत बगला की नवीन कविता अथवा रवीन्द्र की कविता में ही हैं। महाकवि का व्यक्तित्व व्यापक होता है। उसका प्रभाव दूसरे कवियो पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे पडता ही है। रिव बाबू निस्सन्देह नये यूग के महान कवि थे। जनका साहित्य नवीन ही क्यो. चिर नतन और चिर परातन है। हम उनकी सत्ता और महत्ता के कायल अवश्य है। लेकिन यह कैसे मान लिया जाय कि हमारे हिन्दी-कवियो को आँख म दकर रवीन्द्र का अनुकरण और अनुसरण करना ही पढा है। प्रसाद, निराला और महादेवी हमारे यग के ऐसे महाकवि है जिन पर किसी भी दसरे देशी या विदेशी कवि का प्रभाव नहीं माना जा सकता। प्रसाद का आनन्द-बाद उनकी सर्वेशा अपनी मौलिक दार्शनिक चेतना है. निराला का अद्वेतवाद उनकी अपनी सचिट है, और महादेवी का द खवाद भारतीय साहित्य की अदितीय देन हैं। पन्त की प्रारम्भिक रचनाओं पर रवीन्द्र का प्रभाव अवश्य माना जा सकता है. लेकिन बाद की रचनाओं में उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि हिन्दी-छायाबाद में जिन सशक्त कवियों का आविर्भाव हुआ है. वे सभी अपनी-अपनी परिस्थिति और मनोवृत्ति के अनुसार दार्शनिक चेतना को अपने काव्य में विस्तार होते गए है। उन पर किसी भी बाहरी कवि का प्रभाव नही माना जा सकता।

#### मौलिकता

अब मैं सक्षेप में यह विचार करना चाहता हैं कि छायावादी कविता की वे कौत-सी ऐसी मौलिक उदमावनाएँ है जो उसकी दार्शनिक चेतना को व्यापक और किवता को अमर बनाती है। सच तो यह है कि हमारे नये दार्शनिक किवयो ने अपनी कविताओं के माध्यम से पश्चिमी आलोचकों के उन सभी आहों पो का खण्डन करके नितात नतन दर्शन का निर्माण किया है जो एक समय भारतीय दर्शन को निराधार से ातिक, निराधावादी निष्क्रिय, अव्यावहारिक और पलायनवादी समझते थे। कछ विज्ञापनवादी अग्रेजो ने यरोपीय दर्शन की श्रेष्ठता सिद्ध करने में भारतीय दर्शन की हीनता बतलाई है। हिन्दी के सभी छायावादी कवियो ने एक मत होकर सभी हीन भावों की जह स्रोद डाली है। इस छायावादी कविता की दार्शनिक मित्ति एक दृढ विचार-दर्शन नीव पर खडी है। (क) द्वेत और अद्वेत का समन्वय, (ख) जीवन और जगत् की लालसा, (ग) मृत्यु की असारता, (घ) मुक्ति की अनिच्छा, (ड) सूख-दु स की सम्मिलित उपासना, (च) प्रकृति के प्रति विराट् भावना, (छ) परम चेतन सत्ता का समाजीकरण, (ज) पलायन और प्रगति का सामजस्य और (झ) विश्वातमा में व्यक्ति का छय-ये छायावादी दर्शन-काव्य की कुछ मौलिक उदमावनाएँ हैं, जिनकी अभिव्यक्ति सभी सबल कवियों में हुई है। हमारे कवियों ने दर्शन के सिद्धान्त और प्रयोग की जितनी सरल और स्बोध तथा व्यावहारिक व्याख्या की है वह भारतीय दर्शन के इतिहास में नया, विश्व-दर्शन की चेतना में असाधारण और अद्वितीय है। इन दार्शनिक उद्द- भावनाओं में कित ने कही भी मध्य युग की राघा-कृष्ण नाली पौराणिक लीलाओं को स्थान नही दिया। यह दर्शन अनुपम और अनमोल है जिसमें समस्त मानवता को उद्बोधन प्राप्त होता है। हम निराला जी की निम्नलिखित पिन्तयों के द्वारा छायाबाद की दार्शनिक विशेषताओं से प्रवगत हो सकते है

> चेतना का सुन्दर इतिहास धिक्तल मानव-भावों का सत्य, विश्व के हृदय-पटल पर विश्य, अक्षरों से धिक्तत हो नित्य। शक्ति के विद्युत् कण, जो व्यस्त विकस बिखरे हैं, हो निश्पाय, समन्वय उसका करे समस्त विषयिनी मानवता हो जाय।

वास्तव में, हिन्दी का छायावाद विश्व-चेतना का सुन्दर इतिहास, अखिल मानव-मावो का सत्य, और महाशिवत के व्यस्त विद्युत् कणो का सम्रह-समन्वय है, जिसका प्रत्येक अक्षर विश्व के हृदय-पटल पर दिव्य रूप में अकित रहेगा। इन किवयो को अपनी दिव्य दृष्टि से न केवल भारत की वरन् समस्त ससार की दीन-हीन दशा देखकर 'विराट्' दार्शनिक चेतना की उपलब्ध हुई थी। छायावाद का दर्शन प्रगति का, जीवन का विरोधी नही, वरन् जीवन की गतिशीलता में आस्था रखता है। यदि हिन्दी-कविता के इतिहास में छायावाद का आगमन न हुआ होता तो आज इतनी जल्दी प्रगतिवाद की पताका फहरा न पाती। आज हालत यह है कि छायावाद की माया रूप बदल-बदलकर प्रगतिवादी, प्रतीकवादी और प्रयोगवादी किवयो को रिझाती चली जा रही है, हाँ उसका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार-दर्शन उन्हें अवस्य प्रमावित और प्रेरित नही करता। वास्तव में हिन्दी क्या, विश्व के समस्त साहित्य में आज गत्यवरोध बना हुआ है। सच तो यह है कि 'विचार-पगुता, सौदर्यानुमूति की हीनता तथा उद्देश-स्खलन की विभीषिका केवल आज के मारत के ही भाग्य की वस्तु नही वरन् यह तो आज के मानव पर ही छाई हुई है।' देखना है, काव्याकाश से यह कुहासा कब दूर होता है।

### 'शून्य' का साहित्यिक महत्त्व

ं सुनी हुई स्वर-लहरी मधुर है, किंतु जो नहीं सुनी वे ग्रौर भी मधुर है।' —कीट्स

साहित्य की इस रहस्यात्मक प्रवृत्ति को दर्शन के 'शून्यवाद' का आवार प्राप्त है। मनुष्य की सौन्दर्यानुभूति सुलभ भौतिक और प्रावृति ह उपकरणो द्वारा शान्त न होकर और भी तीव्रतर हो उठती है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य से मानववृद्धय अच्छी तरह परिचित है। प्रस्तर-युग का आदि-मानव भी इसका अपवाद नहीं रहा होगा। किन्तु भावों के प्रकटीकरण के लिए जो साधन आज के कवि को प्राप्त है, वे प्राचीन काल में नहीं थे। इसीलिए अनुमानत महादेवी वर्मा ने कहा . "समब है, जिस प्रकार प्रभात की सुनहली रहिम छूकर चिडियाँ आनम्ब में चहचहा उठती है और मेघो को घुमड़ता-फिरता देखकर मयूर नाच उठता है, उसी प्रकार मनुष्य ने पहले-पहल अपने भावों का प्रकाशन व्यति और गीतों द्वारा ही किया होगा।" और उसी घारा-प्रवाह में हठात् हमें स्मरण हो आता है इन पिन्तयों का:

वियोगी होगा पहला कवि,

आह से उपजा होगा गान । उमक्कर ग्रांको से चुपचाप,

बही होगी व विता अनजान ॥

निस्सदेह शब्दों की शक्ति हमारे आदिम मनुष्य को प्राप्य थी, किंतु हिं।
गिरि के उत्तुङ्ग शिखर से द्रुतवेग से उतरती-छल्छलाती चन्नल सरिता उस मानवहृदय के किसी कोने को अवश्य ही मुखरित करती होगी। अपनी शिथल चाँदनी से
चन्द्रमा उस व्यक्ति को सुधा-सिक्त करके उसकी मूक वीणा के तारों में सिहरन अवश्य
ही उत्पन्न करता होगा और वसत में जब सारी प्रकृति को अलौकिक और चिर नवीन
परिख्नात प्राप्त होता होगा, तब उसके भावुक हृदय में एक अजात तथा अपरिचित
स्पन्दन जयता ही होगा। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा भी समय था जब
कविता अपने को मूर्त रूप देने के लिए शब्दों की अपेक्षा नही रखती थी। किन्तु
साधन की इस शून्यता का भी महत्त्व कम नही। रहस्यवाद की ओर उन्मुख होने
की 'अतुष्त लालसा' का आदिस्रोत यदि हम खोजें तो हमें उसी साधनहीन युग का

१. पंत

आश्रय लेना होगा । कारण यह कि जब मनुष्य अपनी भावनाओं को ठीक-ठीक अभि-व्यक्त नहीं कर पाता था तो उसकी व्याकुलता और भी बढती गई और इस प्रकार उसे पहले-पहल विश्व के करा-कण में छिपी एक विराट् सत्ता का अनुभव हुआ, जिससे सम्पर्क स्थापित करने के लिए उसके हृदय मे पहले-पहल 'जिज्ञासा' उत्पन्न हुई। इसीलिए शब्दो का निर्माण होने पर आदिमानव ने जो पहला काम किया वह दर्शन को क्षेत्र मे अन्वेषण का था। ससार को सभी साहित्य को प्राचीनतम प्रथ इस दर्शन से बोक्सिल है-वेद की ऋचाओं में और बाइबिल के उपदेशों में साहित्य का जो रूप उतरा है, उसमे महान शुन्य को समझने की चेष्टा प्रतिबिम्बत हुई है । इस प्रकार साहित्य को दर्शन का प्रथम सम्पर्क प्राप्त हुआ। कालिरज ने एक स्थान पर जिला है "No man ever was a great poet, without being at the same time a prfound philsopher of life." कित पीड़े चलकर दर्शन की जिज्ञासा साहित्य में आकर, सौन्दर्य के प्रति इसकी सहज आकर्षण-प्रियता के कारण प्रेमानुमूति बन गई। किन्तु 'अमूर्त्त' भीर 'अव्यक्त' के प्रति प्रेम की उद्भावना ने एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म दिया जो अपनी रहस्यमय प्रकृति के कारण 'रहस्यवाद' या 'शून्यवाद' के नाम से प्रसिद्ध हुई । यह अनुभूति ऐसी चिर परिचित और चिर-तृषित है कि इसका अन्त होना असभव है और वह किसी-न-किसी रूप मे आज तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। कारण स्पष्ट है। शब्दों में इतनी शक्ति कभी नही आई जो भावक हृदय की समान अनुभृतियों को स्पष्ट कर दे। इसी प्रकार मनुष्य का हृदय इतना सर्वेदनशील कभी नहीं हुआ कि सुष्टि के समस्त सौदर्य को अपने में आत्मसात कर ले।

रहस्यवादी कवियो की सदा यही चेष्टा रही कि उस अलौकिक अमूर्त और अध्यक्त शक्ति और सत्ता को अधिक-से-अधिक व्यावहारिक रूप दिया जाय, किंत उसकी उपयोगिता को समष्टिगत सिद्ध न करके व्यष्टिगत ही इखा गया। यही स्वार्ध-जनित प्रवृत्ति रहस्यवाद को सदा रहस्यमय बनाती रही। इस अर्थ में रहस्यवाद का 'प्रियतम' दर्शन के 'ब्रह्म' और धर्म के 'ईश्वर' से सदा पृथक अस्तित्व बनाये रहा। इस प्रकार कविता या साहित्य की सीमा सक्चित हो गई। छेकिन इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि ईश्वरह्व की जो व्याख्या रहस्यवादी कवियो ने की उसमें दर्शन की शुक्कता नही आते पाई और साथ ही 'विराट सत्ता की व्याख्या भी कर दी गई। रहस्यनाद में असूर्त्र का मूर्रा विधान किया और उस 'महान् शून्य' को भी एक ऐसे पुरुष मे परिवर्तित कर दिया जो मानव-हुदूय-की-समुद्धत काम्फाओं और अभिलक्षाको का मार सँभाल अका,। सम्मवत किसी-रक्क्यात्मक भावता-ने ही श्रीकृष्ण के रूप को एक रसिक अलौकिक पुरुष में आगे-चलकर परिवर्तित कर दिया होगा। उनके सबध में प्रेममयी श्रृकारिक स्पृताको को कविता मे प्रथम मिळने च्या, जो पीछे चलकर ज्ञास्टेव, विद्वापति, सुरुक्त प्रमृति ,विद्यात कविमी की लेखनी द्वारा सँवारी गई। इस प्रकार की भारा कानतः में की नहीं नहीं, बल्क हरूलामी लेको में और तुष्तियो दारा पाल्यामा नेको में भी साम फेकी । सामि यह नहीं कहा जा सकता कि सूफी मत भारत की निगुंण घारा से प्रभावित था, फिर भी दोनों में ऐसा सामंजस्य है कि बहुतों को सदेह होता है कि कबीर के रहस्यवाद पर सूफियों का ही प्रभाव है। किन्तु वस्तु-स्थित ऐसी नहीं! यद्यपि यह माना जा सकता है कि सूफी मत के प्रभाव से भारतीय रहस्यवाद को एक नया रूप और एक नई दिशा मिली होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन के 'शून्यवाद' ने साहित्य मे काकर एक महान काति उत्पन्न कर दी । सच पूछा जाय तो ससार के अनेक प्रमुख साहित्य रहस्यवादी रचनाओं से भरे पड़े हैं। हिंदी-साहित्य में भी कबीर और जायसी से लेकर महादेवी वर्मा तक किसी-न-किसी रूप में रहस्यवाद सदा जागता रहा है। इतने वर्षों के इतिहास को तीन प्रमुख प्रभावों के अतगंत विभाजित किया जा सकता है। पहला कबीर का है, जिस पर सूफी मत का प्रमाव है । दूसरा मीराबाई का है, जिसम भारतीय चिता-घारा और उसकी परपरा का पूर्ण निर्वाह हुआ है। इस पर कबीर का प्रमाव न मानकर जयदेव, विद्यापित तथा सूरदास का प्रभाव ही अधिक मानना चाहिए। तीसरा विमाग महादेवी वर्मी का है, जिन पर किसी बाहरी प्रभाव को नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उनका रहस्यवाद अपने में अद्वितीय और अनोसा है। यह आधुनिक युग का आधुनिक संस्करण है। आधुनिक रहस्यवाद की भारतीय घारा की व्याख्या करती हुई 'यामा' की भूमिका में महादेवी ने लिखा हैं. "उसने परा विद्या की अपाधिवता ली, वेदांत के घड़ेत की छाया ग्रहण की, लौकिक प्रेम की तीवता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाष-सुत्र में बांबकर एक निराले स्नेह-बंधन की सुव्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को अव-लम्बन दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय कर सका।" इस प्रकार स्पष्ट है कि रहस्यवाद का आध्यात्मिक प्रेम पार्थिव प्रेम का ही परिवर्तित रूप है और यह बात कबीर और जाय सी की रहस्यमयी रचनाओं के लिए भी समान रूप से सत्य है।

अब हमें यह देखना है कि आध्यात्मिक प्रेम को आधार मानकर ईश्वरत्व की व्याख्या करने वाले रहस्यवाद का क्षेत्र कितना व्यापक है। यद्यपि इस 'वाद' के अंतर्गत सभी अनुभूतियाँ एक परम पृश्व में केन्द्रित रहती है, तथापि उनमें पूर्णता तब तक नही आने पाती जब तक कि विश्व-सौदयं की व्याख्या नही हो जाती। रहस्य-वादी कित प्रकृति के अग-अग में विश्वात्मा के वर्शन करते हैं और उसकी लौकिकता में अलौकिकता का प्रतिविभ्व पाते हैं। समवतः मारतीय रहस्यवादी किवयो में मीरा ही एक अपवाद थीं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत वेदना के आगे न तो कबीर की तरह विश्व को नेतृत्व दिया और न वे महादेवी की तरह प्राकृतिक सौदर्य का उपभोग कर सकी। किंतु जो उत्कट अभिलाषा और ममंस्पर्शी वेदना मीरा के स्वाभाविक उच्छ्वासी में मिलती है, वह न तो कबीर के उपदेशों में मिलती है और न महादेवी के गीतों में। अपनी अभिव्यक्तियों को अधिकाधिक बोधगस्य बनाने के लिए रहस्यवादी कवियो को प्रतीको का सहारा छेना पड़ता हैं। सब किवयो ने ऐसा ही किया है। रहस्यवादी कवि । के अध्ययन से जो पहला अनुभव होता है वह गीतो का कारुष्य है। शोक और वेदना ऐसी कविताओं की पृष्ठभूमि है। ये कविताएँ विरह-जन्य है और उनमें 'महामिलन' की प्रबल इच्छा जगी रहती है

> "जब ग्रसीम से हो जायेगा, मेरी लघु सीमा का मेल। देखोगे तुम देव ग्रमरता खेलेगी मिटने का खेल।"

रहस्यवाद का प्रधान विषय आकारहीन ब्रह्म को स्पष्ट से स्पष्टतर करना हैं। किन्तु उसकी कोई भी रेखा इतनी स्पष्ट नहीं होती कि कवि उसे दूसरों को भी समझा या दिखा सके। इसलिए प्रतीकों का आश्रय लेने के बाद भी कवि की अनुभूतियाँ रहस्यमय बनी रह जाती हैं। जहाँ प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता वहाँ कवि को स्वाभाविक ढग से अपने हृदय का 'विस्मय' ही प्रकट करके सतोष करना पड़ता हैं। यथा,

> "कौन हो तुम वसत के दूत, विरस पतऋड में ग्रति सुकुमार ? घन-तिमिर में चपला की रेख, तपन में कीतल मद बयार ?'

इस प्रकार रहस्यवाद का क्षेत्र निस्तीम होते हुए भी ससीम है और ससीम होते हुए भी निस्सीम है। इसमे दर्शन के 'शून्य' से रागात्मक सबध स्थापित करने की जो प्रवृत्ति है, वह अपने-आपमें पूर्ण है। अत जन-जीवन से आज भी उसका सबध ट्टा है। सच तो यह है कि रहस्यवाद व्यक्तिगत चिन्तन का परिणाम है, इसलिए भविष्य में इस घारा-विशेष को साहित्य में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान मिल सकेगा या नही, इसमें सदेह है। जहाँ तक आकारहीन शून्य ब्रह्म की व्याख्या करने की समस्या है, आज का वैज्ञानिक युग भी किसी निहिचत परिणाम पर नही पहुँचा है; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि कविता भी दर्शन की तरह दुरूह बनी रहे। फिर भी, एक प्रश्न उठ खडा होता है-व्यक्तिगत रुचि मे जो भावुकता और सबेदन-शीलता निहित है, उनको भविष्य में आखिर कहाँ तक प्रश्रय मिलेगा ? क्या भविष्य में महान् शुन्य से सबध स्थापित करने की जिज्ञासा और लालसा मिट जायगी? ये प्रश्न ऐसे है, जिनके उत्तर का दायित्व भविष्य ही ले सकेगा। भारत के लिए इस तरह के प्रश्नो में कोई विशेष उलझन नहीं, क्योंकि यहाँ 'शून्य' में आकार, और 'आकार' में शुन्य की साधना साधारण जीवन का अग बन चुकी है। पहले भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेगी। लेकिन उन देशो का क्या हाल होगा जो 'वादो' के बवडर में 'प्रगति' के पर फैलाये उड़े जा रहे हैं ? इसका उत्तर समय दे सकेगा। अभी तो हम इतना ही कहेगे कि पश्चिम का ड्वता हुआ सुरज अब पूरबी क्षितिज पर नव विहान का नव प्रकाश बिखेरने लगा है।

१. 'कामायनी'।

### जनता का साहित्य

### जन-साहित्य का दृष्टिकोण

मस्तिष्क का विशेष परिष्कार चिन्तन मे, हृदय का जीवन मे और र्ज.वन का साहित्य में होता है। साहित्य में जीवन की अनुभूतियाँ सँजोई जाती है। मानव-हृदय के भाव कल्पना द्वारा प्रसुत, विभावानुभाव तथा सचारी भावो से अभिव्यजित होकर साहित्य की सजा प्राप्त करते हैं। "ससार का नि क्वास हमारी चित्त-वज्ञी में कौत-सी रागिनी दक्षा (हा है-साहित्य उसीको स्पब्ट करने का प्रयत्न करता है।" यह साहित्य चिरतन भी है और युगानुकूल भी। मैं चिरतन साहित्य को शुद्ध हृदयवादी साहित्य और युगानुकूल साहित्य को जन-साहित्य की सजा देतां हूँ। यो तो साहित्य में सत्य सुन्दरं और शिव बनकर आता है, इसीलिए साहित्य को हम सत्य, शिवं और सुन्दर की समष्टि कहते हैं। सत्य की अभिव्यक्ति दीनी प्रकार के साहित्य में होती हैं। पर चिरन्तन साहित्य में जहाँ शाश्वत सत्य की अ भिव्यय जना अपेक्षाकृत अधिक होती हैं वहाँ जन-साहित्य में सामियक जीवन के सस्य कौ । चिरन्तन साहित्य का प्रचान विषय आत्मा-परमात्मा की प्यास, हंस-परमहंस के मिलन की एक इलक तथा प्रेम, स्नेह, दया, करणादि मानवीय भावी की अभिन्यंदित हैं। युग का साहित्य जनता का साहित्य है। इसमे जन-जीवन की व्यावहारिक समस्याएँ, उसकी आवश्यकताएँ, आकाक्षाएँ और कामनाएँ प्रतिविम्बित होती है। प्राचीन साहित्य चिरन्तन है, क्योंकि उसमें निविचत आदर्श की झाँकी मिलती है, क्योकि वह युग धर्म के सर्घर्षों से पृथक् अस्तित्व रखता है। आज का साहित्यकार साहित्य में जन-जीवन की वेदनाओ, अभावी और विषमताओं की कहानी लिखने की कामना करता है। आज वह यह मानने के लिए तैयार नही कि कल्पना का कोई भी मीहक स्वप्न उसे यथार्थ की विषमताओं से मुला ले जायगा । आजि वह बेहोंशी और मुलावें में अपने की भूलाना नहीं चाहता। वह ती उससे उर्लक्षना और खेलना चाहता है। जन-जीवन की समस्याओं से उलक्षना, उसका एक स्वस्य समाधान उपस्थितं करना जेन-साहित्य का प्रधान उद्देश्य हो गया है।

साहित्य की सबसे बड़ी समस्या है मानव-जीवन । जैसा कि गोर्की ने भी कहा है कि "भानव हभारा सबसे बड़ा देवता है। मानव से बड़ा कोई सस्य नहीं।" अस्तू

१. रवि बाबू।

साहित्य का मूल स्रोत मानव-जीवन में निहित्त हैं। साहित्यकार इस जगत् का प्राणी है। उसकी अनुभूतियों और विचारों को यह जीवन और जगत् ही पोषण-रस प्रदान करता है। फिर साहित्यकार जीवन से कैसे दूर रह सकता है ? ऐसी अवस्था में साहित्यकार से यह कभी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जीवन जलता रहें, जगत् की निश्वासों से आहं की कराह निकल्ली रहें और साहित्यकार अपनी स्विष्नल किवान देन की कां स्विष्नल किवान देन की निश्वासों से आहं की कराह निकल्ली रहें और साहित्यकार अपनी स्विष्नल किवान देन की निश्वासों से अला में स्विष्नल किवान देन वित्या में कला-वैभव की बौंसुरी क्जाता रहें। जनता की पुकार और उसकी आर्च चीत्कार उसे स्वप्न-लोक से खीचकर मिट्टी की और ले आयगी। उसे आना ही होगा। और तब जन-जीवन के सुख-दुंख, आशा-निराशा, उत्थान-पतन भाषा की बौंसुरी से आप ही ध्वनित होगे। तभी सच्चे अर्थ ने जन-साहित्य का निर्माण हो सकेगा। इस विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि जन-साहित्य का जन-जीवन की ही अभिव्यक्ति हो सकती है। अब प्रश्न होता है कि उस साहित्य का स्वरूप क्या होगा तथा उसका निर्माण करने वाले साहित्यकारों का कर्त्ताब्य क्या होगा ?

#### जन-साहित्य का स्वरूप

जन-साहित्य के निर्माण का स्वरूप मूलत उसके निर्माताओं के दृष्टिकोण पर निर्मंद हैं। इस दिशा में साहित्यकारों का क्या दृष्टिकोण हो, यह विचारणीय हैं। मैं समझता हूँ कि जन-साहित्य के निर्माताओं के दृष्टिकोण निम्नाकित विचार-विन्दुओं पर आधारित होने चाहिएँ—

१. जन-साहित्य के साहित्यकारों की जीवन और जगत् के प्रति एक स्वस्थ सुन्दर और ऊँची घारणा होनी चाहिए।

२ जनता के साहित्यकारो को जीवन और जगत् का निजी अनुभव हो।

३.जन-साहित्यकार मे वर्तमान के सामयिक सत्य को परखने की असाधारण क्षमता हो।

. ४. उसके भाव सुरुझे हुए, विचार स्पष्ट और दृष्टिकोण निश्चित हो ।

५. उसकी अभिव्याजना में सरलता, स्पष्टता और मोहकता होनी चाहिए।

उपरिलिखित दृष्टिकोणों को अपनाकर चलने पर जन-साहित्य की स्वस्थ यरम्परा चल सकेगी, जिसकी कल्पना वर्षों पूर्व प्रेमचन्द ने की थी। उन्होंने लिखा था: "जब तक साहित्य का बाम केवल मन-बहलाव का सामान जुटाना, केवल लीरियां गा-गाकर युलाना, केवल श्रांसू बहाकर जी हत्का करने वाला था, तब तक उसके लिए कमें की आवश्यकता नहीं थी। वह एक बीवाना था, जिसका गम दूसरे खाते थे, मगर हम साहित्य को केवल मनोरजन और विलासिता की वस्तु नहीं समभते। हमारी करौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाबीनता का भाव हो, सौन्वयं का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चा-ह्यों का प्रकाश हो, जो हममें गति, सद्या और बेचैनी पैदा करे, युलाये नहीं; क्योंकि शब ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।" जन-साहित्यकार अगर अपने उत्तर- दायित्व के प्रति ईमानदार है तो उसकी लेखनी से नि सृत साहित्य वास्तव में— "प्रगतिशोल, प्रनुस्तिशीय, जीवन ा लिपिबढ़ व्यक्तीकरण होगा।" ?

### जन साहित्य का निर्माण

जन-साहित्य के दृष्टिकोण और स्वरूप पर विचार करने के बाद यह प्रश्न भी विचारणीय है कि आखिर इस साहित्य का निर्माण कैसे हो ? जन-साहित्य का निर्माण केवल 'हवाई सहान्मति' प्रकट करके नही किया जा सकता। जिस जीवन को साहित्यकार तटस्य होकर नही देखता, केवल कल्पना के बल पर या किसी वाद-विशेष का अनुचर होकर जन-साहित्य का निर्माण करता है तो उसमे तन्मयता उत्पन्न करने की शक्ति नही होगी, जो जीवन के सचर्षों के बीच ठहरकर दू ख-सख की अनुभृति प्राप्त होती हैं। काल्पनिक चित्रों से जन-जीवन को न तो शान्ति ही मिलती हैं और न सन्तोष। आज ऐसे लेखको की कमी नहीं जो आये दिन जनता का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व अपने सिर पर लेते है लेकिन वे अपने जीवन और अनु भृति में एकरसता न होने के कारण जन-साहित्य के सही निर्माण में सहयोग नही कर पाते। वे रहते है शहर के ऊँचे-ऊँचे महलो में, बिजलियो की चकाचौंध में, झुलते है ऐश्वयं और सौरम के पालने मे, और बातें करते है झोपडियो की। इसीलिए तथाकथित प्रगतिवादी साहित्यकार अभी तक साहित्य में निश्चित परपरा की स्थापना नहीं कर सके। हिंदी-साहित्य में जन-साहित्य के पहले प्रतिनिधि भारतेन्दु थे। प्रेमचन्द्र ने उसी परम्परा को पुष्ट और विकसित किया है। प्रेमचन्द के बाद हिन्दी-साहित्य में टेकनीक की बाढ अवश्य आई, लेकिन भाव, विचार और अनुमृति का तुफान अभी तक नहीं आया। प्राणी में पूरुक, नसी में स्पन्दन और मस्तिष्क में हलवल मचा देने वाला साहित्य आज बहुत कम देखने मे आता है, जैसे राष्ट्र का मस्तिष्क ही शून्य हो गया हो । हाँ, वर्षों पहले दिनकर, माखनलाल, महादेवी वर्मा-जैसे कुछेक साहित्यकारो ने जेनता के मर्म स्थल पर उँगली रखने का प्रयत्न अवस्य किया था लेकिन इन 'छूट-पुट' प्रयत्नो से क्या होने को हैं। साहित्य का प्राण हृदय का सत्य है। हृदय का सत्य ही साहित्य को सत्य बनाता है। प्रसिद्ध प्रग्नेजी आलोचक हडसन ने भी कहा है. "Without sincerity no vital work in literature is possible". अत आज इस बात की अपेक्षा है कि साहित्यकार सुदूर कल्पना की तुलिका से साहित्य का निर्माण न करें। नवयुग के जाग्रत सपनो को साकार करने के लिए फूलो की नहीं चिनगारियों की आवश्यकता है, जो आज के विषम जीवन में नई चेतना की अभ फ क सकें। आज इस बात की आवश्यकता है कि साहित्यकार साधना के साथ समा-जि ह कामना को भी अपनाये। जनता का साहित्य वही होगा जो सामाजिक चेतना से पूर्ण और अनुभूत साधना से प्रसूत हो । रिव बाबू ने भी उसी साहित्य को श्रेष्ठ माना है जिसमें मानव के साव-गान और उसके चरित्र का चित्र प्रस्तृत किया जा

१. जैनेखकुमार

सके। डा० नगेन्द्र ने भी एक स्थान पर लिखा है "साहित्य का जीवन से दुहरा सम्बन्ध होना है, एक किया रूप में, दूपरा प्रक्रिया रूप में। किया रूप में वह जीवन की अभिश्यक्ति और प्रतिक्रिया रूप में उसका निर्माता और पोषक है।" जन-साहित्य किया-स्वरूप है। इस साहित्य का अगर कोई एक वाद हो सकता है तो वह जनवाद ही होगा। हमारा प्रयास इसी जनवाद को साहित्य के मच पर खडा करना होना चाहिए, जो कि वस्तु और विधान दोनो का सतुल्ति रूप उपस्थित करे। जन-साहित्य का यह आदर्श साहित्य को पुष्ट करेगा।

### साहित्य का मनोविज्ञान

#### साहित्य, समाज भ्रीर जीवन

साहित्य समाज का वर्षण है, यह उक्ति वास्तव मे उतनी ही भ्रामक है जितनी कला के लिए कला' बाली उक्ति। किसी भी रचना का यदि हम अध्ययन करे तो ऐसी कोई विशेषता मालूम नही होती । दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि साहित्य पूर्णत अपने युग का प्रतिनिधित्व नही करता। पूर्ण प्रतिनिधित्व का अर्थ होगा दर्गण-सा प्रतिबिम्बित होना । किन्तु साहित्यकार दर्गण-सा निर्जीव नही होता और न उसका मस्तिष्क ही ऐसा करने को समर्थ होता है। कला के लिए कला वाला सिद्धात हुमारे साहित्यक अधविश्वास का दूसरा छोर है। साहित्य की कला अपने-आपमे पूर्ण है, यह माना नही जा सकता । उसे अपने युग के आवेष्टन की अपेक्षा रखनी ही पडती है, क्योंकि आकाश में बिना वृक्ष के परो उगाये नही जा सकते। मनुष्य के अन्त करण मे जो भी भावनाएँ काम करती रहती है वे व्यावहारिक जीवन के संघरों की ही सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, किन्तु इनका प्रकाशन एक विशेष प्रकार के अपनत्व के साथ होता है। साधारणत हम व्यक्तिगत भावनाओं को समाज और जीवन के सघषीं की प्रतिकिया कह सकते है। यह प्रतिक्रिया उसी प्रकार होती है जिस प्रकार रासा-यनिक प्रयोगवाला में विभिन्न यौगिक और मिश्रणो की प्रतिक्रिया होती है। मस्तिष्क जीवन के सभी तत्त्वो का विश्लेषण करता है। किन्तु न विश्लेषण ही मस्तिष्क का काम है और न वह पानी की तरह हिलोरें खाकर शान्त होता है। उस पर जो भी प्रतिक्रिया होती है वह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन मे आकर सिक्रय रूप धारण कर छेती है। मस्तिष्क का एक अपना निर्णय होता है जिस पर न समाज का कोई प्रति-बघ होता है और न जीवन के किसी विशेष घारा-प्रवाह का ही । साहित्य इसी मान-सिक (व्यक्तिगत) निर्णय का एक रूप है। अन्य प्रकार की कलाएँ अथवा कियाएँ इसकी भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ है। एक उदाहरण छेकर हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। किसी दुसद घटना का समाचार सुनकर विभिन्न मस्तिष्को पर विभिन्न प्रतिकियाएँ होती है। एक कवि इस प्रेरणा से करूण काव्य लिख सकता है, एक ' कहानीकार कहानी लिखने का प्रयास करेगा, नाटककार नाटक लिखेगा अथवा एक साधारण व्यक्ति ऋढ होकर इस दु ख के कारण का अन्त करना चाहेगा तो दूसरा व्यक्ति वपना शोक प्रकट करके अपनी श्रद्धांजिल अपित करेगा । इस प्रकार की प्रति-

किया यहीं तक सीमित नही रहती । वैज्ञानिक अनसंघानं, चित्रकारी, मृतिकारी आदि सभी इंसीके आश्रित है। कही अकाल पडने की बात सनकर यदि साहित्यकार साहित्य की रचना करने की प्रेरणा पाता है तो वैज्ञानिक उत्पादन बढाने या अन्य सावनो से उसे दूर करने के लिए कोई नया आविष्कार करने की आवश्यकता का अनुभव करता है। किन्त यह पहले ही कहा जा चका है कि मस्तिष्क अपना निर्धाय देते समय किसी प्रतिबंध की अपेक्षा नहीं रखता। अकाल के द ख से देखी होकर कवि या तो अपनी करुण सर्वेदनाओं द्वारा अपनी श्रद्धांजिल अर्पित कर सकता है या उससे पीडित होकर किसी विरोधी भावना की ओर पलायन कर सकता है। किन्तु पलायन की यह वृत्ति निम्न श्रेणी की होती है। यह कहना अनुचित है। प्राय देखा गया है कि व्यक्तिगत रूप से जीवन के सवर्ष मे जझते रहने पर जब किव अपने हृदय की सरल अनुभूतियों को व्यक्त करता है तो उसमे उन संघषीं का कोई स्थल वर्णन नही होता। शेक्सपीयर, वर्डस्वर्थ, शेली, टेनीसन आदि पाश्चात्य कवियो से लेकर कालिदास, तलसी, सर और पत, निराला, महादेवी आदि सभी भारतीय कवियो मे यही बात पाई जाती है। फासीसी काति में सिक्रय रूप से भाग लेने पर भी वर्डसवर्थ ने पलायन-वित्त को ही अपनाया। गद्य में कातिकारी विचार रखने पर भी कविता में महादेवी आकाश के शुन्य मे ही विचरती रही। इसके कारणो पर हम अन्यत्र विचार करेगे। किन्त यहाँ इन उदाहरणो से यह सिद्ध होता है कि किसी भी घटना की किसके मंस्तिष्क पर कैसी प्रतिक्रिया होती है इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की जा संकती। अत साहित्य न तो समाज का दर्पण है और न 'स्वान्त सुखाय' की अभिव्यक्ति ही। वास्तव मे साहित्य की सुष्टि समाज और जीवन की प्रतिक्रिया में होती है। प्रतिक्रिया जितनी ही सज्ञक्त होगी, साहित्य का प्रभाव भी उतना ही स्थायी होगा।

#### साहित्य मे जीवन की प्रतिक्रिया

अब हमे यह देखना है कि साहित्य में जीवन की प्रतिक्रिया क्योकर और किस प्रकार होती है। जीवन की किसी भी घटना का प्रभाव हमारे मनोविकारों को उत्तीजित करता है। कोध, ईर्ध्या, ग्लानि, सहानुभूति या प्रेम किसी-न-किसी रूप में हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रकट होते है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम निष्क्रिय रूप में वाणी द्वारा व्यक्त करते हैं। किन्तु यदि वे मनोविकार अधिक तीव्र हुए तो उन्हें व्यक्त करने का माध्यम दूसरा ही होता है—जैसे साधारण कोध में एक व्यक्ति केवल गालिनों बक्कर या क्षोम प्रकट करके ही धान्त हो जाता है; किन्तु कोध की मात्रा जब अधिक होती है तो वह गालियों के साथ मार-पीट भी कर बैठता है। खेंब इसीका सशोधित रूप इस प्रकार लिया जा सकता है। यदि हमारा कोध किसी पर कियात्मक रूप लेना चाहता है तो हमारी बृद्धि और भावना अपना समय नहीं खोती, बल्कि यह देखा गया है कि किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर या भय के कारण यो अनुशासन या मंनुष्यता के नाम पर न हम उसे स्पष्ट और तीव्र रूप से गालियाँ

ही दे पाते हैं और न मार-पीट ही करते हैं। किंतु साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि हम उससे बहुन ही क्षु ब्ध हैं और उसके प्रति हमारी भावना विद्रोहात्मक हैं। ऐसा व्यक्ति यदि हमारे सामने हैं तब हम उसकी आलोचना तत्काल बोलकर कर देते हैं, किन्तु यदि वह सामने नहीं हैं तो उसीकों लिखकर हम उसे चेता-वनी देना चाहते हैं। यद्यपि ऐसी आलोचना का सबध साहित्य से विशेषत कम होता हैं तथापि साहित्य के निर्माण में इस प्रकार की भावनाएँ भी परोक्ष रूप से काम करती है। जैसे यदि किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना होता हैं तो उस व्यक्ति को सामने न पाकर हम उसे अलकृत भाषा में लिखकर व्यक्त करते हैं। तात्पयं यह हैं कि ह्वय-स्थल में दबी हुई मनोविकारी भावना किसी मिलती-जुलती घटना से प्रेरणा पाकर तीव्र हो जाती हैं और यही भावना साहित्य के निर्माण में विशेष महत्त्व की होती हैं। साहित्य में हमारा कोष्ठ और क्षोभ सर्यमित होता है।

स्मृति, कल्पना और अनुकरण

साहित्य में दबे हुए भावो की अभिव्यक्ति स्पृति के द्वारा होती है। हमारे कुछ मनोविकार ऐसे होते है, जो व्यक्तिगत जीवन में निष्क्रिय रह जाते हैं। र्वनर्जीव मनोविकारो को जाग्रत करने के लिए साहित्यकार कल्पना का आश्रय लेता है। अतएव, साहित्य में स्मृति और कल्पना का महत्त्व निविवाद है। इनके अतिरिक्त अनुकरण की प्रवृत्ति भी होनी है। साहित्य में अनुकरण भी जीवन की एक प्रतिकिया है । ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने समस्त साहित्य का मूलाबार 'अनुकरण' को माना है। यद्यपि यह पूर्ण सत्य नहीं है, फिर भी साहित्य-र्विमणि मे अनुकरण का बहुत-कुछ हाथ रहता है। साहित्यकार जब अनुकरण करता है, तब वह वस्तु को उसी रूप में प्रकट नही करता. उसे अपनी दिन्द से देखता है और फिर उस पर अपने व्यक्तित्व की मुहर लगाता है। साहित्य की अनुकरण-वृत्ति का उत्कर्ष वस्तु को ठीक उसी रूप मे अभिव्यक्त करने में नहीं होता। साहित्यकार तो केवल उसके अन्तर्तम सौन्दर्य की व्याख्या करता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उसकी प्रवृत्ति सौन्दर्य मूलक क्यो होती है ? इसके उत्तर में कहा जायगा कि कलाकार किसी वस्तु की यथार्यता से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं होता। वह उसमें कुछ ऐसी विशेषता देखना चाहता है, जो उस वस्तु को अधिक सौन्दर्य या आंदर्श प्रदान करे। उपमाओं की सुष्टि कवि की इसी प्रवृत्ति में हुई हैं। 'चन्द्रमुखी' कहने वाले के लिए मुख के सौन्दर्य का आदशं चन्द्रमा होता है। उपमा पद्धति से यह सिद्ध होता है कि कवि की अनुकरण-वृत्ति बडी कुशल होती है, लेकिन यह अनुकरण किसी फोटोग्राफर या चित्रकार का अनुकरण नही है। दूसरे शब्दो में हुम कह सकते है साहित्य का जन्म तभी होता है जब साहित्यकार किसी मानसिक अमाब का तीव अनुभव करता है। जीवन के क्षेत्र में जब हम सिक्रिय रूप से माग नहीं ले पाते, तब हमारा उद्दीप्त मनोविकार अभिव्यक्ति के लिए मार्ग ढूँढ ही लेता है। किन्तु इसके लिए अनुभूति की तीव्रता और भाषा की श्चावित के साथ प्रतिमा भी चाहिए। ऐसी अवस्था में साहित्य एक निष्क्रिय व्यक्ति

का केवल उद्गार रह जायगा, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। यद्यपि वास्तविक तथ्य यही है, फिर भी इसका महत्त्व कम नही है। किसी घटना से उत्ते जित होकर एक कियाशील व्यक्ति तत्काल कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहता है, किन्तु जो ऐसा नही कर पाता, उसके हृदय में मनोविकारों की शक्ति सचित रह जाती है। वह प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कर पाता, किन्तु साहित्य का निर्माण करके वह अपने ही भावों को दूसरों की संवेदनाओं को जगाने की चेष्टा करता है इसीलिए साहित्यकार की चेष्टाएँ व्यापक और शाहवत होती है। इसो और माक्सें ने स्वयं कुछ नहीं किया, पर मानवता को उन्होंने जो विचार दिये हैं, वे युग-युग तक मनुष्य-समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते रहेगे। इसी प्रकार शेक्सपीयर और तुलसी ने अपने युग से प्रभावित होकर जो अमर सन्देश दिये हैं उनसे अनेको का जीवन-पथ प्रशस्त हो रहा है।

म्रात्माभिव्यक्ति का रहस्य

'रामचरितमानस' में तुलसीदास ने लिखा है 'स्वात सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमित मजुल मातनोति।' पूरवी और पश्चिमी सभी देशों में आत्माभिव्यक्ति का प्रश्न जटिल रहा है। अग्रेज आलोजक बैडले का 'कला कला के लिए' का सिद्धान्त इसी आत्माभिव्यक्ति का ही अभिन्न अग है। प्रश्न यह है कि क्या समस्त साहित्य की बुनियाद मे आत्माभिव्यक्ति ही होती है ? वास्तव मे सर्वथा ऐसा न होते हुए भी ऐसा ही 'कुछ' होता है। ऊपर हम कह आए है कि साहित्य की रचना के मूल में 'स्वान्त सुखाय' की भावना होती है। साहित्य के ससार मे स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, तीनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है और अगर है भी ती कपरी है। साधारण-से-साधारण घटना के वर्णन मे हम कवि की स्वान्त सुखाय की प्रवृत्ति पाते है। भिखारी जब भीख माँगता है तो हृदय में करुणा की धारा उमड आती हैं। यह करुणा वास्तव मे हमे अनजाने मे इतनी पीडा पह चाती है कि इससे सहदय और भावुक व्यक्ति के लिए छुटकारा पाना बढा मुहिकल हैं। फलतः उदार व्यक्ति पैसा देकर और साहित्यकार गीत लिखकर अपने हृदय का भार हल्का करता है। करुणा के मूल मे भी हमारा स्वार्थ छिपा होता है इसी प्रकार परार्थ की चेष्टा मे भी हमारा स्वार्य अभिव्यक्त होता है, साहित्य में भी यह होता है। जिसके प्रति हमारे उद्गार उमडते है, यदि हम उसका सही उपयोग नहीं करेगे। तो जीवन भार हो जाय । जब कर्तव्य की पुकार होती है और उत्तरदायित्व की बात जाती है, तब साहित्यकार को यह पुकार चुपचाप नहीं सोने देती। तभी हमारा लेखक तैयार होकर किसी-न-किसी प्रकार इस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर ही लेता है। सच तो यह है कि जब कोई कवि किसी कथानक की रचना करने बैठता है तो उसकी योजना में भी उसकी बात्माभिव्यक्ति होती हैं।

'स्त्रात' सुसाय' अथवा आत्माभिव्यक्ति मानव-मन की स्वाभाविक दुर्वेलता है, और साहित्यकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस प्रकार दूसरे के प्रति अपना कर्तत्र्य निवाहने में एक जाग्रत व्यक्ति को [विशेष आनन्द मिलता है, उसी प्रकार

मतध्य के अन्त करण मे ऐसी उद्दीप्त भावनाएँ सचित रहती है, जिन्हे प्रकट किये बिना साहित्यकार को चैन नहीं मिलता । इन भावनाओं का आधार बाह्य जगत न होकर अन्तर्जगत होता है। इनकी अभिव्यक्ति में आवेष्टन के सौन्दर्य-पक्ष की प्रेरणा होती है। सौन्दर्य की ओर आकृष्ट होना मनुष्य की स्वामाविक प्रकृति है। प्रसिद्ध पारुवात्य मनोवैज्ञानिक फाइड ने यह बताया है कि हमारे जीवन के सभी व्यापार 'काम' द्वारा शासित और अनशासित है। हमारे पारिवारिक जीवन में भी पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पत्र के प्रेम-सम्बन्ध में इसी प्रवत्ति की स्थिति रहती है। यहाँ तक कि ईश्वर-मिनत और आध्यात्मिक प्रेम में भी 'काम' की सत्ता है। 'काम-सत्र' के प्रणेता वात्स्यायन ने भी बताया है कि पाँची इन्द्रियाँ कान नाक. जीम, आंख और त्वचा, मन की प्रेरणा के अनुसार अपने-अपने ढग से 'काम' की प्रवित्त के अनुसार कियाशील रहती है। पाइड ने कविता में काम अथना वासना की व्याख्या करते हए बताया है कि जो काम-वासना हमारे व्यावहारिक जीवन में असन्तुष्ट रह जाती है, वही स्वप्न-जैसी छाया के रूप में हमारे अन्तर्मन को प्रभावित करती है, और तभी कविता की सुष्टि होती है। फायड ने यह भी बताया है कि कविता के रचना-काल में कवि अर्द्धचेतना में रहता है। फायड के स्वप्त-सिद्धान्तवाद से यह स्पष्ट है कि हृदय या साहित्य मे आत्माभिव्यक्ति का महत्त्व कम नही है।

प्रसिद्ध इटालियन आलोचक कोचे का अभिव्यजनावाद आत्मानुभृति को ही काव्य के जन्म का प्रमुख कारण मानता है। हमारे हृदय में कछ ऐसी अस्पष्ट अनु-भृतियाँ त्रियाशील रहती है, जिन्हे रोके रखना अधिक सबेदनशील व्यक्ति के लिए कठित होता है। इस प्रकार चाहे फायड का 'कामवाद' हो या कोचे का 'अधि-व्याजनावाद', यह निश्चित है कि मनुष्य सौन्दर्य के प्रति बड़ी आसानी से आकृष्ट होता है। किन्त अपनी इस अनुमृति को व्यक्त करने के लिए मनष्य के पास कविता के अतिरिक्त और कोई माध्यम सुलक्ष नहीं है। उपन्यास या नाटक के लिए ऐसी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसका क्षेत्र अधिक व्यापक है और गद्म का माध्यम ऐसा होता है कि उसके द्वारा सभी समस्याओं का समाधान, अपने-अपने ढग से किया जा सकता है। किन्तु कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल कविता में ही आत्मामिव्यक्ति होती है, या हो सकती है। सौन्दर्य का दर्शन अनेक प्रकार की वस्तुओं में किया जा सकता है, इसलिए कविता का विषय निश्चित ह्रोते हुए भी सीमित नही है। सामान्यत साहित्य में आत्माभिव्यक्ति की गुञ्जाइश इसलिए है कि साहित्य जीवन का अनुकरण और समाज का दुर्पण बही है। साहित्यकार की व्यक्तिगत कियाएँ ही साहित्य-रचना की प्रेरक शक्तियाँ हैं। इस प्रकार, आत्माभिव्यक्ति न तो कोई नैसिन्कि वस्तु है और न कुछ विशेख

१. वातःयायन, 'नाम सुत्र' १, २--- श्रोक्षरवृत् स्वक्षः बिह्ना झण्यस्तामात्म-झमुक्तेन स्मनसार्द्धव्यासम् स्क्षेषु रहेषु विषयेष्यानृकृत्वात् प्रवृत्ति काम । सुद्धाः विकोत विक्रमे त्वस्याध्यक्षात्मकः सुक्षानुविद्धाः पहचवत्ययं प्रतीक्षः स्मानम्बद्धाः कासः ।

रहस्यमय—यह तो हृदय की सूक्ष्म संवेदना है, जो प्राय साहित्यकार की कृतियों में किसी-न-किसी रूप में वर्तमान रहती है, क्योंकि उन्हींके माध्यम से उन कृतियों पर व्यक्तित्व की छाप पड़ती है। किव की सवेदनाओं के उद्गम-स्थान में उसकी अतृप्त इच्छाएँ होती है।

साहित्य में स्मृति भ्रौर कल्पना

ऊपर हम कह आए है कि साहित्य की रचना मे, विशेषतः आत्मा-भिव्यव्ति में स्मृति और कल्पना का प्रमुख हाथ होता है। साहित्यिक रचना के लिए केवल प्रत्यक्ष घटना की ही आवश्यकता नहीं होती। प्राय देखा गया है कि स्मृति के बल पर हम किसी बीती हुई घटना को फिर से मानस-पट पर अकित कर लेते है, और तब फिर उसीसे प्रेरित होकर कुछ रचना करते है। स्मृति का मनोविज्ञान बडा ही मनोरजक है। बीती हुई कोई बात तब तक याद नहीं आती, जब तक कि उससे मिलती-जुलती किसी प्रत्यक्ष घटना पर हमारा घ्यान मही जाता । मनोविज्ञान मे मानव-मस्तिष्क की मुख्य तीन अवस्थाएँ बतलाई गई है—चेतनावस्था (Conscious state), अर्थचेतनावस्था (Sub-conscious State ) और अचेतनावस्था ( Unconscious State )। जिस घटना को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते है उसे हम पूर्ण चेतनावस्था में ग्रहण करते है, किन्तु वही जब पीछे पढ जाती है, तब स्मृति के रूप में परिणत हो जाती है। इस तरह की घटना अधंचेतनावस्था को प्राप्त हो जाती है। इसकी पुनरावृति की जा सकती है। मनोविज्ञान में स्मृति के प्नरावर्तन की प्रतिक्रिया को साहचर्य-नियम (Laws of Association) की सजा दी गई हैं। जैसे, यदि हमने कभी समुद्र की देखा तो एक बढ़े तालाब या पानी से भरी वड़ी नदी को देखकर समुद्र का पुराना दृश्य याद आ जाता है। किन्तु कभी-कभी समुद्र का नाम लेते ही उसकी तस्वीर आँखो के सामने झमने लगती है। अतएव साधारण-सी घटना को देखकर या पढकर जब साहित्यकार को किसी बडी घटना की याद आती है, तो उसके भावो की तीवता बढ जाने के कारण, वह कोई रचना करन की प्रेरणा पाता है। यही कारण है कि अनेक कहानियों और उपन्यामी की रचना के कारण, दूसरी कहानियाँ और उपन्यास होते है ।

काव्य में स्मृति का महत्त्व कम नहीं है। कितने ही किव बीती बातों की याद करके अच्छी से-अच्छी काव्य-रचना कर लेते हैं। दूसरे के विरह का वर्णन करते समय किव अपनी विरहानुभूति को अभिव्यक्त करने लग जाता है। इस तरह किव अपने सतप्त हृदय को तृष्ति दे पाता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जीवन की किसी भी भूली हुई बात को याद कक्क कियों ने आध्यात्मिक काव्य की रचना की है। बात यह है कि बीती हुई बातों के बल पर आदर्श का निर्माण आसान होता है, क्योंकि किव के व्यक्तिगत सपकं अधिक स्थायी होते हैं। ऐसे अवसरों पर किव की कल्पना अधिक तीव हो उठती है। सच तो यह है कि स्मृति की मूल सहायिका कल्पना होती है, क्योंकि किसी भी विगत घटना का कोई स्थूल स्प

मस्तिष्क में नही रहता, उसे पुनरुजीवित करने के लिए कल्पना का सहारा लेना पडता है। यह कल्पना ही है, जिसके बल पर किव दूसरे के विरह का तादात्म्य अपने विरह के साथ स्थापित करता है। अनेक किवयों की जीविनियों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में, उनकी तीव्रता का कारण उनके व्यक्तिगत जीवन में उसी प्रकार की अनुभूति को जन्म देने वाली घटनाओं की बहुलता है। प्रेम-काव्य में तन्मयता का यही कारण है। चन्दबरदाई का 'वीर काव्य' इसलिए उत्कृष्ट हैं कि उनका युद्ध-क्षेत्र का व्यक्तिगत अनुभव था।

साहित्य में कल्पना का स्थान निर्विवाद है। यह कहा जा चुका हे कि कल्पना का मुख्य कारण अभाव हैं। हम उसी वन्तु की कल्पना करते हैं जो हमें अप्राप्य हैं। दूसरा कारण आदर्श की स्थापना हैं। वस्तुत आदर्श का स्थापन हमारे अभाव का ही सूचक हैं। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अन्त नहीं होता। इसीलिए वह पास में जो वस्तु रखी हैं वह उससे भी ऊपर जाना चाहता हैं। आध्यात्मिक काव्य के सृजन का यही मूल कारण हैं। उपमा देने में कल्पना का पूर्ण उपयोग होता हैं। किन्तु कल्पना के, साहित्य में, अन्य उपयोग मी हैं। कहानियों, उपन्यासों और नाटकों में कल्पना का जो सहारा लिया जाता हैं, वह यथार्थ में काव्य की कल्पना से अधिक व्यावहारिक हैं। कथानक और चित्र के निर्माण में कल्पना ही अधिक उपयोगी होती हैं।

उपयुंक्त विवेचन में यह स्पष्ट हैं कि साहित्य के मनोविज्ञान में स्वात स्वाय की प्रवृत्ति और आत्माभिव्यवित की उत्कट लाल्सा सदैव बनी रही है, और साहित्य-सृजन के मूल में साहित्यकार की मानसिक प्रतित्रियाएँ ही अधिक सहायक है। साहित्य न तो जीवन का अनुकरण है और न समाज का दर्पण।

# प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक--'राज्य श्री'

'राज्यश्वी' को स्वय प्रसादजी ने अपना 'प्रथम ऐतिहासिक नाटक' कहा है। इसकी रचना सन् '१४ म हुई थी। प्रसाद का नाटक-रचना-काल सन् १९१० से ही शरू हो चुका था। सन् '१० से '१४ तक कमश प्रतिवर्ष 'सज्जन', 'करुणालय', 'प्रायश्चित्त' और 'राज्यश्री' नाटक प्रकाशित हुए। ये सभी नाटक पहले काशी से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिका 'इन्दु' में छपे थे। वस्तुत 'राज्यश्री' ही प्रसादजी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, क्योंकि उपरिलिखित नाटको में 'सज्जन' और 'प्रायश्चित्त' 'चित्राधार' नामक एक सप्रह-पुस्तक में सकलित हुए है, जिनमें पद्यात्मकता की अधिकता है, जिनमे नाटय-तत्त्वी का अभाव है। 'करणालय' तो एक गीत-नाट्य है। इस तरह 'राज्यश्री' ही प्रसादजी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक ठहरता है। इसमें उन्होने पहली बार अपने नाटक की इतिहास की ठोस मूमि दी। इसमें घटनाओं तथा पात्री की ऐतिहासिकता की सतकता के साथ रक्षा हुई है। इसके लगभग सभी चरित्र ऐतिहासिक है। इसलिए यहाँ प्रसाद की जन्मुक्त कल्पना को कम-से-कम उडान भरने का अवसर मिला है। सुरमा और विकटघोष को छोड़ कर अन्य सभी चरित्र शद्ध इतिहास की ठोस भूमि पर खड़े है। अत 'राज्यश्री' एक शद्ध ऐतिहासिक नाटक है जिसमें हिन्दुओं के अन्तिम सम्राट् हर्षवद्धंन और उनकी बहुन राज्यश्री के त्यागम्य जीवन की कहानी कही गई है। 'कामना' शौर 'एक घँट' को छोडकर प्रसाद के सभी नाटक ऐतिहासिक ही है। नाटककार ने अपनी ओर से कोई मौलिक छान-बीन नहीं की । प्रसाद के अन्य भाटकों में इतिहास और कवि-कल्पना का अव्भूत सयोग-समन्वय हुआ है, लेकिन 'राज्यश्री' में कल्पना को पख फैलाने का अवसर ही नही मिला। इतिहास और काव्य-कल्पना का सवर्ष बहुत प्राना है। रिव बाबू के शब्दों में काव्य इतिहास से मेल-मिलाप करने के लिए सदा हाथ बढाता रहता है। वह सदैव कहता आया है- भाई, इतिहास, त्म्हारे अन्दर भी बहुत-कृछ मिध्या है और मेरे अन्दर भी बहुत कुछ सचाई है। अतएव, हम दोनो पहले के समान (महाभारत की तरह) मेल मिलाप कर ले। क्षेकिन इतिहास ने सदा यह उत्तर दिया-- 'ता भाई अपने हिस्से का बँटवारा कर लेना ही अच्छा है।' सत्य के राज्य (इतिहास) और कल्पना के रात्य (करपना) में एक स्पष्ट भेद की रेखा की खींचने के लिए इसने कमर

कस ली है। अग्रेजी आलोचक सर फ्रान्सिस पलग्रेव प्राय कहा करते थे कि ऐति-हासिक नाटक एक ओर इतिहास का शत्रु है और दूसरी ओर कहानी का भी बहुत बडा दुश्मन है। तात्पर्य यह है कि नाटककार अपनी कथा के सकलन और सगठन के लिए इतिहास के ग्रगो को विकृत कर देता है और इस तरह आहत इतिहास कथानक के सौंदर्य को कुरूप बना देता है। अत इतिहास को आघार बनाकर नाटक की रचना करना एक बहुत बड़ा खतरा है। इतनी बड़ी कठिनाई होते हुए भी विश्व-साहित्य में कभी भी ऐतिहासिक नाटको की कमी नही हुई। बात यह है कि महान् नाटककार इतिहास के आलोक में ही जीवन के चिरन्तन सत्य का उद्घाटन करता है, विगत युग, देश, समाज आदि का चित्र-मात्र उपस्थित करना उसका उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि काव्य अनुकरण न होकर सुजन है। और सुजन वही होना है जहाँ किव की नैसींगक कल्पना सार्वभीम सत्य की झाँकी देने में किया-शील होती है। इतिहास की घटनाओं का क्या भरोसा! आज है, कल नहीं। महान साहित्यकार विगत यग से उन्ही घटनाओं को चनता है जिनका सीघा सम्बन्ध नित्य के जीवन से होता है। इसलिए, इतिहास के आघार पर लिखे गए नाटको में सजनात्मक कल्पना का योग परम आवश्यक है। प्रसाद मे यह प्रतिमा पर्याप्त-मात्रा मे थी। इसलिए उनके नाटको में इतिहास और कल्पना का कलात्मक सामजस्य हुआ है। 'राज्यश्री' में भी इसका प्रयोग हुआ है। सूरमा और सातिभिक्ष की श्रीम-कहानी प्रसाद की उदाँर कल्पना की ही सजीव सुष्टि है। यद्यपि ये चरित्र गेतिहासिक नही है, इतिहास में उनके नामों का उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि रेतिहासिक कथा-हव और राज्यश्री-के साथ उसे दूव और पानी की तरह मिला दिया गया है। ऐसा करके प्रसाद जी ने इतिहास के रूखे-मूखे इतिवृत्त में प्राणी का सचार कर दिया है। सच तो यह है कि 'राज्यश्री' नाटक में सुरमा और शांतिशिक्षा के चरित्र बड़े सजीव उतरे हैं। उनकी अनुपरियति में 'राज्यश्री' इतिहास की फोटो-ग्राफी हो जाती--निष्प्राण और निर्जीव। इसके अतिरिक्त, कथानक मे जहाँ-जहाँ नारी-हृदय की कोमल अनुभूतियो की अभिव्यक्ति हुई है वहाँ नाटक मे जान आ गई है। उस क्षण हम इतिहास की निर्जीव और निस्पन्द कथा को भूलकर मानव-मन की चिरन्तन अनुभृतियों का आनन्द लेने लगते हैं। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटको में काव्य-स्वमा, दर्शन की गम्मीरता तथा चिरतन सत्य की अभिव्यक्ति होते हुए भी उनकी 'राज्यश्री' में हर्ष वर्द्धनकालीन भारत का यथार्थ चित्र खीचा नाया है। मैं कह चुका हैं कि कल्पना की जो उहान उनके अन्य नाटको में देखी जाती है वह इसमें नहीं है। इसमें तो नाटककार ने डितहास के रूखें -सूखें पृष्ठों में र्वाणत यथार्थं घटनाओं का ही अधिकाधिक अनुसरण किया है, जिससे उस युग की जीती-जागती तस्वीर तो उत्तर सकी है, पर हमारी अन्तर्जेतना को स्पदित और भक्कत करने वाली उस अदम्य शक्ति का अभाव है जो प्रसाद के नाटको की मूल चेतना है। यह होते हुए भी 'राज्यश्री' से प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना की गृहराई और ईमानवारी तथा उनके गहुन अध्ययन का परिचय आसानी से मिळ जाता है।

ऐतिहासिक नाटक में नाटककार की यह बेध्टा होती है कि वह जिस युग को अपनी कथा का आधार बनाता है उसके वातावरण, सामाजिक-राजतीतिक जीवन, धार्मिक अवस्थाओं आदि की अभिव्यक्ति अच्छी तरह कर सके, जिसके सम्पर्क में वह स्वय नहीं आधा है। इस तरह नाटककार को अपने युग में रहकर विगत युग की मानसिक यात्रा करनी पडती है। प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना बडी ही सूक्ष्म थी। इस लिए वे ऐतिहासिक नाटक छिखने में सफल हो सके।

'राज्यश्री' प्रसाद की नाट्य-कला का प्रथम विस्फोट है, जिसमें उनकी नाट्य-कला अपने नये रूप में प्रकट हुई। इसके पहले इसका रूप पुराना था। छेकिन 'राज्यश्री' नाटक प्रसादजी की नाट्य-कला का दूसरा अध्याय खोलता है। वस्तूत: यह उनकी कला के सन्धि-काल में रचा गया था, जिसमें प्राचीनता के प्रति मोह भी बना हुआ है और नवीनता के प्रति उत्साह भी। अतएव 'राज्यश्री' प्रसाद के नाटको में वह प्रथम नाटक है जिसमें नाट्य-कला की प्राचीनता और आधुनिकता की आँख-मिचौनी देखने को मिलती है। इसके पहले रूपको पर संस्कृत-नाट्य-शास्त्र का सीवा प्रभाव था, लेकिन 'राज्यश्री' से यह प्रभाव कमश्च कम होता गया। इसके पूर्व के रूपको मे नादी-पाठ, प्रस्तावना, भरत-वाक्य, प्राकृतिक वर्णन आदि का समावेश हुआ करता था, लेकिन इसमें प्रसाद ने अपनी नाट्य-कला को भारतीय नाट्य-शैली के इन बाह्यागो से मुक्त कर दिया। यद्यपि 'राज्यश्री' के प्रथम सस्करण मे भारतीय नाट्य-शास्त्र के नियमो की रक्षा हुई तथापि इसके दूसरे सस्करण मे इसका पुराना रूप बदल दिया गया। अतएव, यह नाटक उनकी नाट्य-कला का प्रथम सोपान है, जिससे होकड उनकी कला का ऋमिक उत्थान होता यया है। इमीलिए 'घ्रवस्वामिनी' और 'राज्यश्री' की नाट्य-कला में बहुत बढा अन्तर पाया जाता है। सच तो यह है कि 'प्रसाद' के नाटको में नाट्य-कला का क्रिमक विकास होता गया है। उनके नाटको का शरीर विदेशी है लेकिन उसकी आत्मा पूर्णरूपेण भारतीय है। यही पूर्व और पश्चिम के नाटकीय तस्वो का कलात्मक समन्वय प्रसाद की नाट्य-कला की अपूर्व विजय है। 'राज्यश्री' के द्वितीय सस्करण में इस 'समन्वय' का दर्शन पहली बार हुआ।

डाँ० सत्येन्द्र ने 'राज्यश्री' के कथानक का विश्लेषण इस तरह किया है—
" राज्यश्री' में एक सूत्र तो राज्यश्री का है। उसका पित मारा जाता है। पहन्ने
उसे मालवराज देवराज अपने अधिकार में करना चाहता है। फिर दस्य उसे
छुडाते हैं। दिवाकर मित्र दस्युओं से उसकी रक्षा करते हैं, निराश होकर वह चिता
पर जल मरना चाहती हैं। तभी हर्ष बाता है। वह हर्ष के साथ विवाह करती
है और प्रयाग में वे सर्वस्व दान करते हैं। दूसरा सूत्र शान्तिमिक्ष, और सुरमा
का है। शांति धन और रूप के उच्चाटन से सुरमा को छोडकर राज्यश्री के लिए
रूपकता है, दस्यु बनता है, सुरमा भी च्युत होकर महत्त्वाकाक्षा में देवगुप्त के
साथ रानी बनती हैं। शांति सुरमा को भगा लाता है। वे दोनो गायक बनते हैं।
फिर वें नरेंद्रगुप्त के षड्यत्र के साधन बनकर राज्यवर्षन की हत्या करके भागते हैं।

सुएनस्वॉग को पकडकर उससे धन चाहते हैं। देवी शक्ति से बाध्य होकर वे उसे छोड देते हैं। वे जब प्रयाग लूटने जाते हैं, पकड लिये जाते हैं और राज्यश्री तथा हर्ष उसे क्षमा कर देते हैं। ये दोनो कथाएँ एक-दूसरे से जलझती चलती है।" इस तरह हम देखते हैं कि 'राज्यश्री' मे आधिकारिक कथा और प्रासिंगक कथा दोनो आई है। अब यह प्रदन होता है कि इनमें से कौन-सी कथा प्रासिंगक है और कौन-सी आधिकारिक। नाटक का नाम 'राज्यश्री' है। इससे इस बात का आमास मिलता है कि नाटककार की इच्छा राज्यश्री को ही नायिका बनाने की है। यदि वह नाटक की नायिका है तो फिर इसका नायक कौन है--राज्यवर्धन या हर्ष वर्धन ? नाटक में दोनो फल के मोक्ता है। एक और राज्यवर्धन देवगुप्त को युद्ध में मार डालता है और दूसरी ओर हर्ष वर्षन राज्यश्री का पता लगाकर उसको अपने साथ राजवानी में ले आता है। ऐसी स्थिति मे किस पात्र को नायक माना जाय। 'राज्यश्री' मे प्रासगिक कथा और आधिकारिक कथा एक-दूसरी से इस तरह उलझी हुई है कि यह बतलाना आसान नहीं है कि इसकी प्रधान कथा कौन-सी है, और कौन गौण। जिस ढग से सुरमा और शान्तिमिक्ष की कथा वर्णित की गई है, इससे ऐसा मालूम होता है कि शान्तिदेव ही इस नाटक का प्रधान नायक हे और सुरमा इसकी नायिका है। नाटक की कथा-वस्तु में जितने सिक्रय ये दोनो पात्र हैं उतने राज्यश्री और हर्ष वर्षन भी नहीं। किसी भी नाटक की कथावस्तु का आरम्भ किसी-न-किसी तरह के विरोध से होता है। अग्रेजी आलोचक हडसन ने ठीक ही लिखा है कि "Every dramatic story arises out of some conflict." यह विरोध बहिम् ली होता है।

इसमें व्यक्ति का सघर्ष अपने भाग्य (fate) या जीवन की किसी विषम बरिस्थिति से दिखलाया जाता है। यह सघर्ष बहिमुंखी भी हो सकता है और अन्तमुंखी भी। 'राज्यश्री' नाटक का आरम्भ अन्तद्वंद्व से हुआ है। एक और कांतिदेव रूप और वैभव का भूखा है और दूसरी ओर मालवराज देवगुप्त काव्य-कंट्र के महाराज ग्रहवर्मी से अपना पुराना प्रतिशोध लेने तथा उनकी पत्नी राज्यश्री को पाने के लिए चचल है। नाटक का आरम्भ इन्ही आतरिक विरोधों से हुआ है। इनमे शान्तिदेव का अन्तद्वंन्द्व सबसे अधिक उभरा है। प्रसाद के इस प्रथम ऐतिहासिक नाटक में अन्तद्वंन्द्व की यह तीव्रता उनके किसी भी अन्य प्रौढ नाटक से होड ले सकती है।

किसी भी नाटक की उत्कृष्ट वधा-दस्तु में सघर (conflict), सित्रयता (actions) और सारभूत प्रभाव (total effect) का होना बहुत अवस्थक है। 'राज्यश्नी' के तीसरे अब्द्ध तक की कथा की घटनाओं में काफी सित्रयता है। एक घटना से दूसरी घटना फूटती हुई नजर आती है। कथानक के सकलन और संगठन में प्रसाद को अच्छी सफलता मिली है। लेकिन चौथे अब्द्ध में कथा का प्रभाव इतना शिथिल और मन्द पढ गया है कि यह अनावश्यक जंचने लगता है। संघर्ष की तीवता जितनी सुरमा-शांतिदेव के चरित्रों में हैं उतनी किसी भी

दूसरे पात्र में नहीं है। इस नाटक के सबसे अधिक सिकय चरित्र ये दोनों ही है। यदि इम नाटक से इन्हें निकाल दिया जाय तो फिर इय नाटक की स्फूर्ति, शक्ति और जीयन नष्ट हो जायगा। स्वय राज्यश्री मे न तो कोई सघष है और न सिन्यता। वह तो एक अधिक भावक नारी है। पति की हत्या का समाचार पाकर वह इतनी विकल-विह्वल होती है कि तत्काल सती हो जाने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, इतना अवस्य है कि इस नाटक का केन्द्र-बिन्दु राज्यश्री ही है। यदि एक ओर शातिदेव उसकी रूपश्री पर आसक्त है तो दूमरी ओर देवगुप्त की कलुष-वासना भी उसे पाना चाहती है और तीसरी ओर डाकुओ का दल भी उससे पर्याप्त धन पाने के लिए उसको अपने आधीन करना चाहता है - "यदि राज्यश्री को हम लोग पा जाते तो बहत-सा घन मिलता।" इनके अतिरिक्त, राज्यवर्धन भी राज्यश्री को देवगुप्त के चगुल से मक्त करने के लिए कान्यक् ज पर आकरण करके उसकी हत्या करता है। हर्ववर्षन को भी राज्यश्री की ही चिन्ता है। वह भी अपनी वहन की खोज मे निकल पडता है। इस तरह हम ेखने है कि 'राज्यश्री' नाटक की कथावस्तु का मुख्य आकर्षण राज्यश्री ही है, जो स्वय एक निष्क्रिय और निर्जीव पात्र है। उसको पाने के लिए सभी प्रयत्नशील है, लेकिन वह स्वय शिथिल और निश्चेष्ट है। जैसे, उसने अपने को माग्य और भगवान के हवाले कर दिया हो। सामूहिक दृष्टि से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि 'राज्यश्री में सुरमा और ज्ञान्तिदेव ही सबसे अधिक सबल, सिक्य और सबर्षशील पात्र है। मनुष्योचित सबलता और दुर्बलना उनके चरित्र की विशेषता है। नाटककार प्रसाद ने इनके कया-विकास के लिए जितने अधिक पृष्ठ लिये है जतने राज्यश्री-हर्षवर्धन को लिए नही लिये। 'राज्यश्री' नाटक के प्रत्येक अक का आरम्म सुरमा-शान्तिदेव की कथा से हआ है। प्रसाद के अन्य नाटको में प्रास्तिक कथा को इतना ऊँचा स्थान नहीं दिया गया। साधारणत. प्रधान कथा का ही वर्णुंन प्रत्येक सक की आरम्भ मे होता है, लेकिन प्रसाद के इस प्रयम ऐतिहासिक नाटक मे ऐसा नही हुआ। इससे इस बात का आभास होने लगता है कि इस नाटक के नायक-नायिका शान्तिदेव-सुरमा तो नही है । कथा के सारमूत प्रमात्र (total effect) की दृष्टि से भी 'राज्यश्री' की कथावस्तु में प्रभाव की एकता (Unity of impression) का अमाव खटकता है। इसका चतुर्य अक अनावश्यक मालूम होता है। तीसरे अक तक कथा के प्रवाह और प्रभाव में किसी तरह की कमी नहीं आई। सुरमा और शान्तिदेव के पतन और उत्यान के सवर्षमय जीवन और परिवर्तनशीलता का जो सारमत प्रभाव पाठको तथा दर्शको के मन पर पडता है उतना किसी भी अन्य पात्र का नही पडता। राज्यश्री का चरित्र मनुष्यता की सामान्य ऊँचाई से काफी ऊपर उठ गया है; जो इस घरती की नारी न होकर देव-लोक की कन्या हो गई है. जो सुन्दर है, आकर्षक है, पर प्रभावशालिनी और विश्वसनीय नहीं है और जिसमें मानवीय रक्त का प्रवाह न होकर देवता के चित्र की स्थिरता है, जो अपने समस्त विश्वासी और घाराओ पर पहाड की तरह अडिग खडी रहती है-न एक पग आगे.

न पीछे। हर्षवर्द्धन मे थोडी-वहुत गति अवश्य है, जो राजा होकर कगाल बनने का अभ्यास करता है।

'राज्यश्री' प्रसाद का सबसे छोटा नाटक है, जिसका कथानक सरल और सुबोध है। लेकिन इस सरलता में जितनी उलझन है, वह कम नहीं हैं। इस नाटक में सुरमा-काितिभिक्ष की कथा एक मारी समस्या है। इसकी कथा का विस्तार, कथानक की टेकनीक की दृष्टि से, सर्वथा उपयुक्त है। इसमें आरम्भ, विकास, चरम सीमा, उतार या निगति और समाप्ति का कम देखा जा सकता है। मारतीय नाट्य-धास्त्र की दृष्टि से भी उसकी कथा में आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याचा, नियताप्ति और फलागम—इन पाँच अवस्थाओं का कम बैठा हुआ है। लेकिन 'राज्यश्री' की मूल कथा में इनका अभाव खटकता है। सामान्यत 'राज्यश्री' की कथा चौथे अक को छोडकर, सरल, सबोध, सिक्य और प्रभावपूर्ण है।

प्रसाद के नाट्य-साहित्य में 'राज्यश्री' वह प्रथम ऐतिहासिक नाटक हैं जिसमे नाटककार ने वर्तमान सभ्यता के प्रति तीव असन्तोष प्रकट किया है। इस असन्तोष के कुछ राजनैतिक और सामाजिक कारण है। वर्तमान के प्रति असन्तोष का मूल कारण बाह्य जीवन तथा आन्तरिक जीवन का असत्तिलत सघर्ष है। वर्त-मान से असतुष्ट होकर व्यक्ति या तो वर्तमान विषमताओं का खुलकर सामना करता है, जैसे दिनकर, या उससे हार मानकर विगत इतिहास के स्वर्ण-युग में अपने को बसा देता है या वर्तमान और भूत के बीच समझौता उपस्थित करता है। प्रसाद का ह्दय वर्तमान सम्यता से ऊब चुका था और इसीलिए वे इसके प्रति उदा-सीन और असन्तुष्ट रहते थे। घरती के कोलाहरू से वे बहुत घवराते थे। अग्रेजों को झूठे वादो से उनके मन मे गहरी निराशा घर कर गई थी। प्रसाद का नाटक-रचना-काल १९१४-१८ के प्रथम महायुद्ध की विभीषिका को देख चुका था और उसके दुप्परिणामो से उनका नाटककार अच्छी तरह अवगत हो चुका था। 'राज्यश्री' में मनुष्य की बढती हुई वर्तमान युद्ध-छोलुपता का प्रतिवाद किया गया है। विश्व-वान्ति की स्थापना बढे-बढे राजनीतिक तथा सामाजिक सशस्त्र आन्दोलनो से नही हो सकती, क्योंकि हिंसा से हिंसा की आग नहीं बझाई जा सकती, घणा-से-घणा का अन्त नही होता-ऐसा प्रसाद का विश्वास था।

उसके साथ ही हम शबो की शान्ति भी नही चाहते। जीवन में स्वा-माविक लालसा बनी रहेगी, लेकिन उसके लिए बड़े पैमाने पर युद्ध-विग्रह की काई आवश्यकता न होगी। इसी विश्व-सास्कृतिक चेतना की पट-भूमि पर 'राज्यश्री' का कथानक खड़ा किया गया है। इसके सभी पात्र मन के किसी-न-किसी अदृश्य भाव से पीडित और व्यथित है। सभी शान्ति चाहते है। शान्तिमिक्ष, शान्ति चाहता है, हर्ष भी शान्ति चाहता है, और राज्यश्री भी शान्ति चाहती है। प्रसाद के नाटको की सास्कृतिक चेतना उनके नाट्य-साहित्य की मूल प्रेरणा है। जिसकी प्रथम सृष्टि "राज्यश्री' नाटक है।

'राज्यश्री' प्रसाद का वह प्रथम ऐतिहासिक नाटक है जिसमे प्रभावशाली चरित्रों की अपेक्षा ऐतिहासिक घटनाओं की बहलता, प्रधानता और सित्रयता है। अत यह एक घटना-प्रधान नाटक है: क्यों कि उसमें चरित्रगत विशेषताएँ नहीं मिलती। कथानक में घटनाओं का वेग इतना प्रबल है कि चरित्रों के अन्तप्र देश तक पहुँचने तथा उनकी आन्तरिक वृत्तियों के समझने का समय ही नहीं मिलता। शान्तिभिक्ष और सुरमा के अन्तर्जगत् पर प्रकाश अवश्य डाला गया है और उनकी महत्त्वाकाक्षाओं का विश्लेषण किया गया है। लेकिन इन दो पात्रों को छोडकर अन्य सभी पात्र ऐतिहासिक घटनाओं के आत्म-जाल में इतने उलझे हैं कि उन्हें अपनी बात कहने का समय ही नहीं मिलता। स्वय राज्यश्री, जो इस नाटक की नायिका है. अपनी व्यथा तथा आतरिक अनमतियों को प्रकट करने में अपने को असमर्थ पाती है। पति की हत्या पर उसकी अन मृतियो को खुलने का अवसर मिला था. लेकिन उसकी आदर्शवादिता और अतिशय भावकता ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह आदर्श और भावकता की जिस उच्च भावभूमि पर खडी की गई है वह हुमारे समाज की सामान्य नारियों से सर्वथा भिन्न है। प्रसाद के नाटक अधि-काशत चरित्र-प्रधान होते है। ध्रवस्वामिनी, 'चन्द्रगुप्त' और 'स्कदगुप्त' आदि सभी चरित्रगत विशेषताएँ लिये हुए हैं। अतएव, ये घटना-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान नाटक है। लेकिन उनके नाटक-साहित्य में सम्मवत 'राज्यश्री' ही एक ए सा नाटक है जो कथानक का दुवंह भार लिये हुए है। इसका कारण यह है कि यह उनकी प्रथम ऐतिहासिक रचना है जिसमे उन्होंने इतिहासकार की ईमानदारी का सफल निर्वाह किया है। एसी हालत में नाटक में चरित्रगत विशेषताओं के अभाव का होना एक स्वामाविक बात है। सरमा और शातिभिक्ष को छोडकर सभी चरित्र अविकसित है।

'राज्यश्री' के प्रथम दो सस्करणों म बहुत-कुछ उलट-फेर हुए हैं। उसके प्रथम संस्करण को प्रसाद जी ने 'अपूर्ण ही-सा' समझकर दूसरे संस्करण में उसके रूप को परिवर्तित और परिवर्द्धित कर दिया। पहली बार जब यह काशी की प्रसिद्ध पत्रिका 'इन्दु' में प्रकाशित हुआ तब उसमें केवल तीन अक थे, जो त्रमश ५,६ और ५ दृश्यों में विभाजित थे। प्रथम संस्करण में नाटक का आरम्भ नान्दी-पाठ, प्रस्तावना आदि से हुआ था। प्रथम अक के प्रथम दृश्य में प्रहवमां किता में बातचीत करता था, जो नाटक की पुरानी रीति थी। प्रथम संस्करण में बहुत-कुछ अपूर्णताए शेष रह गई थी, जिनका परिहार दूसरे संस्करण में किया गया। प्रथम संस्करण में नाटककार को ऐतिहासिक घटनाओं के संकलन और संगठन में विशेष संफलता नहीं मिली थी। ऐसा मालूम होता है कि नाटक का यह संस्करण जल्दवाजी में लिखा गया था। वास्तव में 'राज्यश्री' का प्रथम संस्करण अनेक अपूर्णताओं, अस-बद्धताओं और शिथिलताओं से मरा था। लेकिन दूसरे संस्करण में यथासभव सभी दोषों को दूर करने की चेष्टा की गई है। उसकी कुछ खास बाते नीचे दी जाती है,

'राज्यश्री' का दूमरा संस्करण-

- (१) कथानक के विभाजन का कम इसमें भी नहीं रहा। जो प्रथम संस्करण में था, लेकिन तीसरे अक के बाद एक अक और जोड दिया गया। इस प्रकार 'राज्यश्री' को चार अको में विभाजित कर दिया गया।
- (२) दूसरे सस्करण में 'राजाश्री' के कयानक में कोई उल्लट-फेर नहीं हुए । इसमें नाटककार का उद्देश्य प्रथम सस्करण की दुबंहता, अपूर्णता तथा नीरसता को दूर करना था। चौथे अक की सृष्टि इसी प्रयास का परिणाम हैं। सुएनच्चांग और पुलकेशिन को प्रकाश में लाकर प्रसाद ने इसके कथानक को नवीन और आकर्षक बनाने की कोशिश की है। वस्तुत राज्यश्री की उदारता और हर्ष की दानशीलता का प्रदर्शन करने के लिए ही चौथे अक की कल्पना की ग है। डॉ जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने इस अक को 'निरथंक' और 'असार' कहा है।
- (३) इस दूसरे सस्करण में कुछ नये पात्रो की सृष्टि हुई हैं—शातिभिक्ष सुरमा, सुएनच्याँग, पुलकेशिन आदि। प्रथम सस्करण में इन्हें कोई स्थान नहीं मिला था।
- (४) दूसरे सस्करण में प्रसादजीने नाट्य-शास्त्र के पुराने नियमो की जगह आधुनिक नाटको के नियमो का प्रगेग किया है। प्रथम सस्करण में नाटक का आरम्भ
  नान्दी-पाठ आदि से हुआ था और अन्त 'भरत-वाक्य' से हुआ था। परन्तु दूसरें
  संस्करण में 'भरत-वाक्य' को रहने दिया पर नान्दी-पाठ, प्रस्तावना, मगलाचरण
  आदि को हटा दिया। इससे यह विदित होता है कि नाटककार अब भारतीय नाट्यशास्त्र की ओर से कुछ उदासीन होने लगा और आधुनिक नाट्य-नियमो की ओर
  उन्मुख होने लगा।
- (५) प्रथम सस्करण की अपेक्षा दितीय सस्करण की अभिव्याजना-शैली सस्कृत-गिंत नहीं हैं। आलकारिक प्रयोग और अत्यिषिक काल्पनिकता से यह सस्करण बच गया हैं। विषय-प्रतिपादन में सरनता हैं। कविता में वार्तालाप करने की पुरानी पारसी नाटक की-सी नीति यहाँ छोड दी गई हैं। प्रथम सस्करण में जहाँ पद्ममय कथानकों की बहुलता थी, वहाँ इसने उनका सर्वथा अभाव है। नाटक में सरलता और स्वभाविकता की पूरी रक्षा हुई हैं।
- (६) द्वितीय सस्करण की सफलता का मूल कारण सुरमा और शान्तिभिक्ष जैसे गितशील चरित्रों की सृष्टि हैं। प्रथम सस्करण में गितशील पात्रों का अमरत्व खटकता था, लेकिन इसमें नाटककार ने अपनी उर्दर कल्पना से इन दो चरित्रों की सृष्टि करके नाटक के कथानक में जीवन डाल दिया है, जिससे कथावस्तु का आकर्षण बढ गया है।

इस तरह हम देखते हैं कि 'राज्यश्री' के दूसरे सस्करण में कथानक के विस्तार के साथ चरित्रों की सख्या में भी वृद्धि हुई हैं। यह विस्तार और वृद्धि सोद्देश्य हैं। अत 'राज्यश्री' प्रसाद के नाटकों में प्रथम ऐतिहासिक नाटक हैं प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक—'राज्यश्री'

जिसमे उनकी नाट्य-कला प्राचीन और नवीन के सगम-स्थल पर खडी होकर नवीन नाट्य-कला का आह्वान कर रही हैं। वास्तव मे यह नाटक उनकी प्राचीन कला का अन्त और नवीन कला का आरम्भ होने की स्चना देता हैं। प्रसाद की नाट्य-कला का वैज्ञानिक अध्ययन करने मे यह बडा सहायक होगा। इसीलिए इसका महत्त्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है।

### भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

जिस प्रकार व्यक्ति-विशेष के चेतना-प्रवाह पर रूपायित तरगो का प्रति-बिम्ब उसके कतूँ त्वो पर पडता है, उसी प्रकार राष्ट्र-विशेष का त्रिया-सक्ल बाह्य जीवन उसकी अन्तरचेतना का दृश्य-रूप होता हैं। राष्ट्र की भी आत्मा होती हैं। समाज बहुत-से व्यक्तियों का योगफल ही नहीं हैं। उसकी अपनी चेतना होती हैं और इसके जीवनगत व्यापारों को देखकर हम इसकी सम्बद्धता अथवा विच्छ खलता का अनुमान भी कर सकते हैं। जिस प्रकार विश्व में व्यक्तियों का जन्म-मरण हुआ करता है, उसी प्रकार समाजों का भी। अतीत के लम्बे पथ पर न जाने कितने समाजों का अम्युदय हुआ तथा कितने राष्ट्र पनपे और अन्त में कितने विच्छृबल होकर मश्मूमि में सरिता की घारा में विलीन हो गए। समाज अथवा राष्ट्र का इतिहास भी पतन और उत्थान के किनारों में बँघा होता हैं। राष्ट्र के टेढे-मेढे इतिहास में भी एक समस्वरता होती हैं। यही समस्वरता उस राष्ट्र की आत्मा का राजिचहा होती हैं।

समूह में हम नानावित्र व्यक्तियों को पाते हैं—कोई कच्चा हैं, कोई ठोस, कोई सम्बद्ध हैं, तो कोई विच्छृखल और वायवीय । किन्ही-किन्ही का व्यक्तित्व आकारों में बंधा हुआ भी नही होता । हम कह सकते हैं कि उनकी अवस्था नक्षत्र-लोक में रूपायित उन नीहारिकाओ-जैसी हैं जिनकी आकृति-रेखाएँ भी स्पष्ट नहीं होती । उन व्यक्तियों में राष्ट्र अथवा समूह-विशेष का व्यक्तित्व रूपबद्ध नहीं होता । ये राष्ट्र या समूह अपने झीण अह बोध को लेकर ही जीते हैं और भौतिक अवस्थाओं में थोडे उलट-फेर से भी, कभी-कभी थे विष्वस्त होते देखे गए हैं । परन्तु, व्यक्ति धौर राष्ट्र की आतमा में एक भेद हैं । व्यक्ति बूढा होता हैं, उसकी शक्तियौं सीण होती हैं और वह असहाय मृत्यु की चक्की में पिस जाता हैं । उसमें काया-कल्प की योग्यता नहीं, जो अपने यौवन को चिरस्थायी रख सके अथवा अपने खोये पराक्रम को अनवरत रूप से लौटाता जाय । परन्तु, वह राष्ट्र जिसकी चेतना सम्बद्ध हैं और जिसकी आत्मा प्रत्यक्ष भास्वर हैं, पतन के दुद्दिन में भी आत्म-विस्मृत नहीं होता । समय-समय पर उसकी आत्मा की गहराई से एक नवीन ज्योति निकलती हैं, एक देव उत्पक्ष होता है और वह उसके बाहरी जीवन के बिखरे सूत्रों को एकत्र करता हुआ, काल-पथ पर, उसे नए अभियान के लिए, प्रेरित करता हैं । ऐसा राष्ट्र करता हुआ, काल-पथ पर, उसे नए अभियान के लिए, प्रेरित करता हैं । ऐसा राष्ट्र

विश्व-जीवन की सम्मिलित रागिनी का एक स्थायी सुर है। यह कभी-कभी मन्द तो पडता है, पर मिटता नही।

भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए जो बात हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है, वह है मारतीय उच्छ्वासो की समस्वरता। अति प्राचीन काल से ही भारतीय राष्ट्र मे निवकता की जो भूख जगी है, वह आज भी जीवन और जागृत है। मौतिक समृद्धि के गौरवमय दिनो में भी, भारत की आत्मा की भूख अप्रत्य शित ही रही। भारत को चाहिए स्वातत्र्य, चाहिए उसे अमृतत्व का अधिकार और अक्षित्रत जीवन की भास्वर महिमा। भारत का लोक-जीवन, वास्तव मे सचेतन मानव की वह प्रयोगशाला है, जहाँ उसने अपने जीवन के मूल सूत्रो को ढूँ ढने की चेष्टा की है। और राष्ट्रीय कतृ त्वो के इसी सगठित रूप ने भारत की ज्योतिमंय आत्मा को प्रतिविभिन्नत किया है। भारत की चेतना उस समय भी अपने बिचरे हुए सूत्रो को एकत्र कर चुकी थी, जिस समय ससार के अन्य राष्ट्र अपने सामूहिक अह का निर्माण ही कर रहें थे।

भारत के लोक-जीवन में एक अत्यन्त ही सुसम्बद्ध भाव-धारा रूपायित हुई हैं। मन्द दिनों में भी इस दिव्य भाव की प्रच्छन्न धारा ने हमें सजीवित रखा है। अज्ञान और अन्धकार की गहनतम अमा निशा के बाद भी भारतीय लोक-जीवन के मूल में ज्योतिमेंय पिंडों का अवतरण हुआ है, और ये न केवल भारत की मूल दृष्टि को सुरक्षित रखते आए है, वरन् इन्होंने लोक-जीवन को एक नया उद्बोधन देते हुए, ससार की नई और परिवर्तित परिस्थितियों के साथ इसे एक सूत्र में बॉधा है। हमारी राष्ट्र-चेतना की गहराई में पलता देव, विपन्नता के दिनों में, अपने आस्वर प्रतिनिधियों को भेजकर हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करता रहा है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में यदा-कदा अवतीर्ण होने वाले ये प्रतीक केवल इस लिए महत्त्वपूर्ण नहीं कि इनका जीवन व्यापक, उदार और बहुरगी होता है, वरन् इसलिए भी, कि ये भारत के राष्ट्रीय व्यक्तित्व की परछाई होते हैं। इनके उच्छ्वासो में हमारे राष्ट्रीय उच्छ्वासो की प्रतिकृति अकित है और ये उस दृष्टि के प्रतीक हैं जो हमारे राष्ट्र की दृष्टि हैं।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म भी एक ऐसे काल में हुआ या, जब हमारी राष्ट्रीय पराजय पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। इनका व्यक्तित्व भी यही प्रतीका-रमक महत्त्व रखता है। भारतेण्डु साहित्यकार थे और इनका व्यक्तित्व विशेष रूप से सौन्दर्यमूलक अनुमूतियो से निर्मित था। जीवन के बहुविघ व्यापारो का सतुलित मूल्याकन जहाँ इनका सहज घमं था, वहाँ साथ ही जनता जनादेन के जीवन में पलने वाली रूढियो के प्रति घोर अनास्था तथा उग्र प्रतिरोध का भाव, इनका स्वभाव-प्रतिष्ठ भाव था। मारने दु जीवन के हर क्षेत्र को जानते थे, सामाजिक जीवन के हर पहलू से इनका गहरा परिचय था। उनका आदर्श भी सामान्य जीवन से परे किसी स्वप्न-लोक की आकृल अपेक्षा रखने वाला नही था। वे समृद्ध, बहुरगी तथा उदार जीवन के प्रतीक थे। यह जीवन वीतराग सन्यासियो से नही, क्रिया-सकुछ श्रीकृष्ण से प्रेरणा का आह्वान करता है।

अब हम भारतीय इतिहास के आलोक में भारतें दु के कर्तं क्यों का अध्ययन करेंगे ताकि हम उनके व्यक्तित्व के ऐतिहासिक मून्य को समझ सके। महापुरुषों का जीवन बहुरगी होता है। इसलिए उसके बहुविच जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक होता है।

समय के अज्ञान्त वातावरण में महान् आत्माओं का जन्म होता रहा है। भारतेंदु का जन्म भी ऐसे ही समय में हुआ था जब कि देश में

> ग्रँगरेज राज कुल साज रहे सब भारी। पै घन विदेश चिल जात यहे ग्रति स्वारी।।

ऐसी हालत थी। मुगल-राज्य के पतन के बाद ईसाइयो ने अपने भर्म और राजनीति की पताका फहराना आरम कर दिया था। यदि एक और वे अपने धर्म का मर्म देश की भोली-भाली जनता को बतलाने लगे, तो दूसरी ओर अपनी तलवारो से देश के शक्तिशाली देशी राज्यों को अपने अधीन करने लगे। देश का शासन-सूत्र सपूर्णत निदेशियों के हाय में चला गया। सौभाग्य की बात यह हुई कि इसी समय देश में - उत्तर मारत में -दो ऐसे महापुरुषो का जन्म हुआ, जो समाज के सुधारक ये और वे देश के भक्त । पूर्व (बगाल) में श्रीराभमोहन राय और पश्चिम (पजाब) में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भारतीय वमं, भाषा, दर्शन, सम्यता, सस्कृति और साहित्य की रक्षा में अपना सारा जीवन लगा दिया। एक ओर बगाल में यदि राममोहनराय ने देश की बहुत बड़ी जनसख्या को ईसाई होने से बचाया तो दूसरी और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पजाब और अन्य प्रातो में सर्वसाधारण भार-तीन जनता को मुसलमान होने से बचाया । भारतवर्ष के उत्तरापथ का मध्यस्थान (काशी) भी देश में नव जागरण की लहर फैलाने के लिए जाग पडा। आध्निक हिन्दी-साहित्य के पिता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म हुआ। प० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में 'उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया।' देश की सम्यता और संस्कृति की रक्षा में उन्होनें भी अपने जीवन को देश के चरणो पर समिपत किया। छेकिन राममोहन राय और दयानन्द सरस्वती की अपेक्षा भारतेद ने साहित्य को ही देश-सेवा और समाज-सेवा का माध्यम या सम्बल बनाया। शकर, रामानुज, वल्लभ, सूर, तुलसी, कबीर-जैसे महापुरुषो के बाद राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती और भारते दु जैसे महान् व्यक्तियों ने ही, देश की संस्कृति और सम्यता की रक्षा मे, अपना सिक्रिय सहयोग दिया, इसमें कोई सन्देह नहीं।

''मारतेन्दु के समय से हिन्दी-साहित्य का नवीन युग शुरू होता है। उन्होने हिंदी को जिस अवस्था में पाया, वह विलक्षण थी। कविता के क्षेत्र में जायसी, सूर, तुलसी इत्यादि के काव्यो का समय एक तरह से बीत चुका था। केशव के चलाये हुए नायिका-मेद, रस, अलकार आदि को लक्ष्य करती हुई स्फूट कविताओं के छीटे उड रहें थे। हिंदी का गद्य 'प्रेम सागर', 'सिंहासन बलीसी' और 'वेताल पन्चीसी'

से ही सतीष किये बैठा था। यद्यपि देश में नये-नये भावो का सचार हो गया था, पर हिंदी भाषा उनसे दूर थी। लोगो की अभिरुचि बदल चुकी थी, पर हिंदी के साहित्य पर उसका प्रभाव नहीं पडा था। शिक्षित लोगों के विचारों और ज्यापारों ने दूसरा मार्ग तो पकड़ लिया था पर उनका साहित्य उसी पुराने मार्ग पर था। ये लोग समय के साथ स्वय तो कुछ आगे बढ़ आए थे, पर अपने साहित्य को साथ न ले सके थे! कारण यह था कि जिन लोगों के हृदय में नई शिक्षा के प्रभाव से नये विचार उत्पन्न हो रहे थे, जो अपनी आँखों से देश-काल का परि-वर्तन देख रहे थे, उनमें अधिकाश लोग ऐसे थे, जिनका कई कारणों से हिन्दी साहित्य से लगान छूट गया था और शेष ऐसे थे, जिनका कई कारणों से हिन्दी साहित्य से लगान छूट गया था और शेष ऐसे थे, जिन्हे हिंदी-साहित्य का मडल बहुत ही बढ़ और परिमित दिखाई देता था। उस समय एक ऐसे साहसी और प्रतिभा-सम्पन पुरुष की आवश्यकता थी जो अपने कौशल से इन बढते हुए विचारों का मेल देश के परम्परागत साहित्य से करा देता। सौभाग्य से बाबू हरिश्चन्द्र का आविर्माव ठीक ऐसे ही समय में हुआ, और वे यह कार्य करने में समर्थ भी हुए।" "

भारतेन्दु सिर्फं ३४ वर्षों तक जीवित रहें। १७ वर्षं की अवस्था में ही, नियमित रूप से, ये लिखने लगे थे। १८ वर्षं के अपने अल्प साहित्यिक जीवन में उन्होंने हिन्दी भाषा, कविता, नाटक और गद्य में नयें प्राण हाल दिये। यही नही, उन्होंने अपने युग की घामिक, सामाजिक और राजनैतिक चेतना को अपने समय के लेखको और विचारको से भी अधिक उग्र रूप में अपनाया था। आधृनिक हिन्दी-साहित्य उन्ही के पथ पर चलता चला जा रहा है। अपने समय के सभी आन्दोलनो में उन्होंने दिल खोलकर भाग लिया। अपनी साहित्यिक रचनाओ द्वारा इन आन्दोलनो को बल भी दिया था। इस युग के लगभग सभी महापुरुष, नेता, किन, लेखक तथा विचारक इनसे परिचित थे। सबो ने इनके सम्पर्क से लाम उठाया था। सन् १८६७ में जब भारतेन्द्र ने अपनी साहित्यिक कलम उठाई, तब देश पर अग्रेजो का शासन कार्फी दृढ हो चुका था। समाज में कार्ति की नई लहर फैलने लगी थी। नये और प्राने विचारों में टकराहट होने लगी थी।

भारतेन्दु नये युग—आधुनिक भारत—के सदेश-बाहक थे। "प्राचीन युग की ह्योढी पार करके उन्होंने ही पहले-पहल नये जीवन के प्रभात में प्रवेश किया था। "अपने साथ वह बहुत-सा पुरानापन भी लाए थे, परन्तु उनकी प्रशसा यही है कि वे नई शिवतयों के केन्द्र बन गए थे। अपनी किवता में नई सामियक और तात्कालिक प्रवृत्तियों का श्री गणेश उन्होंने ही किया। वर्णाश्रम, अशिक्षा-निवारण, बाल-विवाह, विघवा-विवाह, परतत्रता, समुद्र-यात्रा, गो-रक्षा, अकाल, कर-वृद्धि की आलोचना— नई कविता के ये विषय भारतेन्द्र ने ही हमें दिये। खडी बोली में सबसे पहले प्रयोग्वारमक छन्द उन्हीं के हैं। उन्होंने किवता के सभी क्षोत्रों को छुआ। ""

१. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' भाग १४ सख्या १० ॥

२. 'भारतेन्दु . एक अध्ययन', पृ० १४४।

"इससे भी बडा काम उन्होने यह किया, कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचार-धारा बदल चली थी। उनके मन में देश-हित आदि की नई उमगे उत्पन्न हो रही थी। काल की गित के साथ-साथ उनके विचार और भाव तो बहुत आगे बढ गए थे, साहित्य पीछे ही पडा था। देश-काल के अनुसार साहित्य-निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नही हुआ था। ब गला में नये ढग के नाटको और उपन्यासों का सूत्रपात हो गया था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबम्ब आने लगा था। पर, हिन्दी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पडा था। भारतेन्द्र ने उस साहित्य को दूसरी और मोडकर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड रहा था, उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नये-नये विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिरुचन्द्र ही हुए।"

"अपनी सर्वतोम् खी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर और दिजदेव की परपरा में दिखाई पहते थे, दूसरी और बग देश के माइकेल मधुसूदन और हमचन्द्र की शैली में। एक ओर राधाकृष्ण की भिक्त में भूमते हुए नई भक्तमाल गूँ थते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मिदरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चित्र की हुँसी उडातें और स्त्री-शिक्षा, समाज-सुधार आदि पर ज्यास्थान खेतें पायें जातें थे। प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामजस्य भारतेन्द्र की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के नवीन युग के आदि प्रवर्तक के रूप में खंडे होकर उन्होंने यह भी प्रविश्त किया कि नय-नये या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अग-से लगे। प्राचीन-नवीन के इस सिंध-काल में जैसी शीतल कला का सचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेन्द्र का उदय हुआ इसमें सद ह नहीं।"

मारतेन्दु का सबसे महत्त्वपूणं कार्य है गद्य-पद्य की माषा का परिमार्जन । इमारे देश में भाषा को लेकर पुराने शासको ने जितना मनमाना राज्य किया उतना किसी भी दूसरे देश की भाषा में नही हुआ होगा। मुगल-काल में यदि फारसी का प्रमुख बना रहा, तो अग्रेजी काल में अग्रेजी का बोल-बाला इतना हुआ कि अज हम अग्रेज शासको से मुक्त होकर भी, उनकी माषा अग्रेजी से विचत होना नही चाहते। फेच विद्वान् तासी, अग्रेजी के पिडत मैंकाले और उर्दू के सरक्षक सर सैयद अहमद के पिरश्रम, प्रयत्न और प्रयास से गुलाम भारत में हिन्दी और उर्दू में शोटा-शोटी की खीचतान खूब चलती रही। इन दो प्रश्लिद्धी भाषाओं का अविराम सवर्ष भारतेन्द्र के पहले से ही चला आ रहा था। उन्ही दिनो उर्दू के विदेशी पित तासी (Tassee) ने अपनी पत्नी उर्दू का पक्ष यत्ण किया था जिसके चक्कर में कुछ वर्षों तक भारतेन्द्र के गुरुदेव राजा श्विवप्रसाद 'सितारे हिंद'

१ शुक्ल जी का इतिहास, पु० ५३५

२. वहीं, पूर ४४०

भी रहे थे, जिन्होने उर्द् को ही देश की छाती पर विठाना चाहा था। उन्ही दिनो दूसरी ओर से राजा लक्ष्मणसिंह ने उद्-फारसी के विरोध का नाण बुलन्द करना आरम कर दिया था। भारतेन्दु के पूर्व हिंदी भाषा विभिन्न मतवादी की उँगलियो पर कठपुतली का नाच नाच रही थी। उसका कोई अस्तित्व नही था। भारतेन्द्र के पहले हिंदी-गद्यकी भाषा-खडी बोली का नवीन रूप जनता के सामने आ तो गया था, परतु उसका कोई निश्चित रूप स्थिर न हो सका था। भारतेन्द्र के पहले ही मुन्शी सदासुखलाल, इशायल्ला औ, लल्लूलाल और सदल मिश्र की खडी बोली गद्य की रचनाएँ पाठको के सामने आ गई थी, परतु उनमे किसी की कोई परम्परा चल न सकी थी। आघी शताब्दी बीतने के बाद हिन्दी के प्रतिद्वद्वी लेखक मैदान में आये - राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द और राजा लक्ष्मणसिंह । इनकी दो स्वतत्र शैलियाँ और नीतियाँ यी। जहाँ राजा शिवप्रसाद की गद्य-माषा में उद् और फारसी में कठोर और क्लिन्ट शब्दों की अधिकता थी, वहाँ राजा लक्ष्मणसिंह की भावा में सस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग था। दोनों दो छोर पर खडे थे। हिन्दी-भाषा की यह स्थिति सन् १८७३ तक वनी रही। इसी साल, भारतेन्दु ने अपनी प्रसिद्ध पत्रिका 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' प्रकाशित की । इसके प्रकाशन पर उन्होने लिखा-' हिन्दी नई साचे मे ढली । वास्तव मे हिन्दी-गद्य और उसकी भाषा-शैली का आधुनिक रूप इसी समय से चल पडा। भारतेन्द्र ने हिन्दी-गद्य की भाषा को यरिमाजित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर, सरल और स्वच्छ रूप दिया। शुक्ल जी के शब्दों में 'उनके भाषा-सस्कार के महत्त्व को सब लोगों ने मुक्तकठ से स्वी-कार किया और वे वर्तमान हिन्दी-गद्य के प्रतांकक माने गए। ' उन्होने अपने अथक परिश्रम से हिन्दी-गद्य को व्यावहारिक बनाया । भारतेन्द्र ने हिन्दी-गद्य-भाषा की पुरानी रीति-नीति को छोडकर भाषा के नये सिद्धान्त स्थिर किये। प्रातीय शब्दों और प्रयोगो का मोह छोडकर, लल्लूलाल-सदलिमश्र के पिडताऊपन से मुक्त होकर तथा राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह के कट्टरपन को त्यागकर, उन्होंने हिन्दी गद्य-माथा का जो नवीन स्वरूप निश्चित किया, वह हिन्दी भाषा के लिए सर्वथा आधुनिक और युगान्तरकारी सिद्ध हुआ। आज हिन्दी गद्य का जो रूप पाया जाता है वह 'भारतेन्दु-हिन्दी' की परम्परा का ही स्वाभाविक विकास है।

भारतन्दु न केवल हिन्दी गद्य-माषा के सस्कारक है, वरन् हिन्दी-नाटक क पय-प्रदर्शक भी। १० वी शताब्दी के बाद, इस देश में नाटक लिखने की प्रथा एक तरह से बद हो गई थी। मौलिक नाटको की रचना का अन्त अन्तिम हिन्दू राजा हुर्षवद्धंन के साथ ही हो गया था। लगभग साढे आठ सौ वर्ष बाद भारतेन्दु ने हिन्दी में नाटको की रचना आरंभ की। उनके पहले हिन्दी भाषा में कोई मौलिक महत्त्व-पूर्ण नाटक नहीं लिखा गया था। मारतेन्दु के अनुसार हिन्दी का प्रथम नाटक 'नहुष' था, जिसकी रचना उनके पिता जी ने की थी। इनके पहले हिन्दी में जितने नाटक मिलते हैं, उनमें नाट्य-कला का सर्वथा अभाव हैं। सच तो यह है कि हिन्दी में नाटक-साबिय की परम्परा भारतेन्द की नाटय-कृतियो से ही शुरू हुई। उनके नाटको और नाट्य-कला की चर्चा हम अलग से करेगे।

भारतेन्द्र का साहित्य व्यापक है, और महान् है उनका साहित्यिक व्यक्तित्व । उनके एक प्रशसक श्रीयुत कालीकुमार मुखोपाध्याय ने उनके साहित्य का मृत्याकन इन शब्दों में किया है "साहित्य के जितने अग है, लगभग सभी यगो पर भारतेन्द्र की छाया पढी, परन्तु मुख्य तीन विषयो पर तो इनकी छाप या मोहर ही लग गई है। प्रथम, हिन्दी-गद्य-शैली का निर्घारण और उसका संस्करण, द्वितीय, हिन्दी नाटक का आविष्करण और सामयिक प्रौत्साहन, तृतीय, हिन्दी भाषा की कवित्व-शक्ति का प्रदर्शन और अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन । हमारी समझ से श्री कालीकुमार जी से मारतेन्द्र की साहित्यिक विशेषताओं का एक मुख्य तन्त्र छूट गया है और वह है उनका एकनिष्ठ राष्ट्र-प्रेम । जो काम भूषण की वीर-रस की कविता न कर सकी, उस काम को भारतेन्द्र ने किया। वस्तुत चन्द्र, भूषण, सूदन आदि की सरस्वती भारतेन्दु की प्रतीक्षा कर रही थी। राष्ट्रीयता भारतेन्दु के साहित्यिक व्यक्तित्व का एक ऐसा अमृत्य और असाधारण गृण है, जो उनकी कृतियों में दूध और पानी की तरह समाहित है। जो व्यक्ति अपनी मक्ति की गंगा में भी राष्ट्र-श्रेम की यमुना का पानी मिला सकता है, उसकी राष्ट्रीयता का कोई और-छोर नही हो सकता। सुर और तुल्सी की मक्ति-पद्धति के विपरीत भारतेन्द्र ने अपने विनय के पदो में अपनी मुन्ति की कामना प्रकट नहीं की, वरन् बुबते हुए भारत के उद्धार को लिए 'केशव' को गहरी नीद से जगाना चाहा है। उन्होने प्रार्थना की है:

डूबत भारत नाथ वेगि, जागो अब जागो। आलस-दव एहि दहन हेतु चहुँ दिसि सो छागो।।

भारतेन्द्र के राष्ट्र-प्रेम की यह 'तन्मयता' आगे चलकर, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, भारतीय आत्मा, दिनकर-जैसे महाकवियों की कृतियों में देखने को मिली। इस पर भी, यदि डॉ॰ क्यामसुन्दरदास-जैसे विद्वान् आलोचक को भारतेष्ठ्र की राष्ट्रीयता में 'तन्मयता' का अभाव खटकता है तो इसे हम उनकी व्यक्तिगत घारणा ही कहेंगे। कुछ लोगों को उनके साहित्य में राज-भितत और देश-भितत की असगित का अनुभव होता है। यह असगित ककारण नहीं हैं। इस पर मैं अन्यश्व लिखू गा। यहां सक्षेप में यह जान लेना चाहिए की भारतेन्द्र अपने युग के प्रतिनिधि लेखक थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को राष्ट्र के व्यक्तित्व में से सम्पूर्णत मिला दिया था। वे राष्ट्र की आत्मा के रूप में ही अपने साहित्य में अवतरित हुए थे। इस तरह हम कह सकते है कि भारतेन्द्र अपने युग के महान् युग-पुरुष थे और थे हिन्दी-साहित्य के साहित्य-देवता, पथ-प्रदर्शक, एक नई परम्परा के जन्मदाता। एक अग्रेज महाशय श्री डिनिन ग्रीव्स ने ठीक ही कहा है कि "हिन्दी-साहित्य के विकास पर भारतेन्द्र का कितना प्रभाव पडा है और हिन्दी-गद्य के लेखक होने से उसके इति-हास में इनका ठीक कहाँ स्थान होगा, इसका ठीक-ठीक निरुच्य करना कठिन है।"

## भारतेन्दु की समन्वय-साधना

युग की आवश्यकताएँ महापुरुषो, महाकवियो और दार्शनिको को जन्म देती आई है। विशेषत उनका जन्म किसी भी देश के सक्राति-काल में होता है। भारतेन्द्र का जन्म भी भारतीय इतिहास के सिध-काल में हुआ था जब देश पर अग्रेज़ी का शासन काफी दृढ हो चुका था। सिघ-काल सकट-काल का पर्यायदाची होता है। इस काल मे नये और पुराने विचारों में टकराहट होती है। देश के इतिहास में नये विचारो का आविर्माव या तो शासन-सत्ता के बदल जाने पर होता है वा किसी महापुरुष के जन्म लेने पर । सन् १८६७ ई० में जब भारतेन्द्र ने अपनी कलम सँमाली त्तव तक अग्रेजो का शासन दढतापूर्वक चल चुका था। मारतीय इतिहास की १८वीं चाताब्दी भारतीयों के लिए नवजागरण का सदेश लेकर आई। देश के कोने-कीने मे विदेशी सत्ता से भारतीय समाज की रक्षा के लिए क्रांतिकारी विचारो की लहर फैलने लगी। एक ओर जहाँ दक्षिण में डॉ॰ भड़ारकर और रानाडे-जैसे महापृश्वों ने बम्बई में 'प्रार्थना-समाज' की स्थापना करके भारत को पश्चिमी नास्तिकता और पाखड में बचाने का प्रयत्न किया, वहाँ दूसरी ओर बगाल में राजा राममोहन राव ने 'ब्रह्म-समाज' की स्थापना करके बगाल की भोली-माली जनता को गिरजा-घरों के रखवाले पादरियों से दीक्षित होने से बचाया। एक ओर जहाँ पश्चिमी भारत में स्वामी इयानद ने जनता की बहुत बड़ी सख्या की इस्लाम ग्रहण करने से रोका तो इसरी ओर महाराष्ट्र में भगवान् तिलक ने तत्कालीन जनता की नस-नस में भगवान् श्री कृष्ण की गीता के उपदेशों को प्रविष्ट किया । देश की इसी सकटकालीन परि-स्थिति में जब कि चारो ओर से भारतीय समाज पर ईसाई और इस्लाम का प्रहार हो रहा या और भारतीय संस्कृति खतरे मे पढी थी, भारतेन्द्र का आविर्माव हुआ, जिन्होने उपयु क्त महापुरुषो से भिन्न पथ प्रशस्त किया । इनका जन्म हिंदी-प्रदेश की काशी नगरी में हुआ था। यह एक स्मरणीय बात है कि हिंदी-प्रदेश के हवा-पानी में कुछ ऐसा असर है कि अहिंदी-वाले प्रान्तो की अपेक्षा हिंदी-प्रातो की ऐति-हासिक तथा सामाजिक समस्याएँ अपनी होती हैं। इस मू-भाग में जन्म छेने वाछे महापुरुषो, महाकवियो और दार्शनिको की चेतना उम्र न होकर उदार रही है। इनकी समन्वयशील बुद्धि समाज या देश में दो विरोधी विचारों में सामंजस्य लाने का श्रयल करती रही है। महावीर और बुद से छेकर प्रसाद तक सभी बार्धनिकों तथा

महाक वियो ने मानव-हृदय को परिष्कृत करने की चेष्टा की है। सतह का सुधार करने की अपेक्षा इन्होंने जड का ही उन्मूलन कर देना चाहा है। हिदी-प्रदेश में जन्म लेने के कारण भारते दु की धर्म-चेतना में हम दो विचारों का समन्वय पाते हैं। यदि वे महान् और अविस्मरणीय हैं तो इसलिए कि वे अपनी समन्वय-दृष्टिः से तत्कालीन देश और समाज की सही समस्याओं को अच्छी तरह समझने में समर्थ 'हुए थे। उस समय हमारा देश बहुविध समस्याओं से घिरा था। उसकी समस्या सामाजिक ही नहीं, राष्ट्रीय भी थीं, धार्मिक ही नहीं, साहित्यक भी थी। भारतेन्दु ने इन विविध समस्याओं का अध्ययन बडे निकट से किया था। इसी निकट अनुशीलन का परिणाम उनका विविध दृष्टिकोणी साहित्य हैं।

भारतेन्द्र ने अपनी समन्वय-साधना के बल पर यह कहावत सिद्ध कर दी है कि 'सर्प भी मरे और लाठी भी न टुटे'। साँप को मारने में लाठी का न टूटना इस कथन में एक भवकर असगित है। महाप्रको के कार्यों में असगितयाँ होती ही हैं: क्योंकि वह समन्वयशील होते हैं। भारतेन्द्र की साहित्य-साधना की भी कुछ अस्यतियाँ है, जो कुछ लोगो को बहुत अधिक खटकती है। उनकी राज-भिन्त और देश-मन्ति साथ-साथ चली है। न्या यह भयानक असगति नहीं है ? इस असगति के कारण-की खोज करनी होगी। आखिर भारतेन्द्र के व्यक्तित्व में यह दहरापन क्यो है ? जहाँ एक ओर वे सूर और तुल्ली की परम्परा में चलते दिखाई देते हैं ती-दूसरी बोर वे बिहारी और पदमाकर की पिक्त में बैठे हैं। उनमें यह दूहरा व्यक्तित्व क्यो है ? अपर कहा जा चुका है कि महापुरुषो के कार्य-कलापो मे असगित का होना स्वाभाविक है; क्योंकि वे समन्वयशील होते है और समन्वय सवर्ष का पथ न होकर समझौते का रास्ता होता है। और समझौता मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग के अनुसरण कर्ताओं का जीवन सतुलित और संयमित होता है। उनमे प्राचीन और नवीन का बद्भुत सम्मिलन होता है। अत समन्वय-साधना का उपासक वही हो सकता है जो समझौते, सयम और सत्छन में विश्वास करता है। भारतेन्द्र बाब् मे ये गुण सहज्र ही उपलब्ध है।

युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महापृष्कों को अपने जीवन का सिद्धान्त स्थिर करना पड़ता है। भारतीय साहित्य के इतिहास में चाल्मीकि, व्यास, कालिवास, भवभूति, तुलसी, प्रसाद इत्यादि जितने भी महाकि हुए, उनकी अन्त चेतना समन्वय-मावना से जोत-प्रोत है—उग्र और उदार भावों का अव्भृत समन्वय उनके साहित्य में हुआ है। किसी भी अवस्था में परम्परा को मुलाया नहीं जा सकता। उसीकी नीव पर आधुनिक जीवन की इमारत खडी की जाती है। भारतेन्द्र भी इसी कवि-परस्परा के एक महाप्राण कवि थे; जिन्होंने अपने युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर साहित्यिक कृतियों की रचना की। उनका युग विरोधी विचारों का सवर्ष-काल था। कोग अपनी-अपनी इफली और अपना-अपना राग अलाप रहे थे। देश में नबीन और प्राचीन शक्तियों के बीच खीच-तान

चल रही थी। हिन्दू और मुसलमानो का आपसी झगडा बहुत पहले से ही चला आ रहा था, अग्रेजो के आने पर उनका सघष अधिक कठोर रूप घारण करने लगा। हिन्दू और मुसलमान, दोनो ने अपने नेताओ को खो दिया था। देश की जीवन-नैया, बिना पतवार के, अग्रेजो की कूटनीतिक धारा में डूब-उतरा रही थी। ऐसी अवस्था में 'कल्रियुग के कन्हुँया' भारतेन्दु ने डूबते को सहारा दिया। देश की तत्कालीन जर्जर अवस्था में यदि किसी सोश्तालस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी (जो यरोप में अपनी शिशु-अवस्था में थी) जैसी शक्तियों का जन्म हुआ होता तो निस्सदेह वे अग्रेजो के पाद-प्रहार से कभी की ही समूल नष्ट हो गई होती। वैसी स्थिति में किसी भी उप्र विचार वाली पार्टी की आवश्यकता थी ही नही। देश की नाजुक हालत को समझ कर ही भारतेन्द्र ने समन्वय का रास्ता अपनाया था। ऐसी बात नही है कि उनमे उस जोश, उस गर्मी और कान्तिकारी विचारो का अमाव था, जो कई सौ वर्ष पहले कवि चन्द में वर्तमान थे। कवि चन्द का आविर्माव भी भारतीय जीवन के सकान्ति-काल में हुआ या लेकिन अत्यविक एकागी हिन्दू-मावना के कारण, वह सागर में बुद्बुद् की तरह काल-सागर में सदा के लिए विलीन हो गया। कबीर भी सिवकालीन सत कवि थे। पर आज वे साधक का अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उनमें समन्वय-शक्ति का अभाव न था। तुलसी भी समन्वयवादी थे। भूवण में समन्वय-भावना अवस्य थी, छेकिन उनकी अतिशय वीर-पूजा की भावना उन्हें ला गई। लगभग तीन सौ वर्षों के बाद भारतेन्द्र ही एक ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होने देश की घडकन को सुना और समझा। यदि भारतेंन्द्र के विचार, उनकी मान्यताएँ. घारणाएँ देश की परम्परा की विरोधिनी होती, उनकी दुष्टि केवल वर्तमान पर ही अटक कर रह जाती, अथवा साम्प्रदायिक सघष में उलझकर रह गई होती तो निश्चय ही वे इतिहास के शव बन गए होते, और आज जो हम उनके नाम पर प्रति वर्ष जयन्तियाँ मनाते हैं, न मना पाते।

भारतेन्द्र की महानता का कारण उनकी समन्वय की साधना है। लक्ष्मी और सरस्वती से समन्वित जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था वह उनकी विचार-धारा के पोषण में सहायक हुआ है। उनके साहित्य में यदि हिन्दी-साहित्य के विगत समस्त युग साकार हुए है तो इसका श्रेय उनकी समन्वय-भावना को है। उन्होनें अपनी शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार रीति-युग, वीर-गाथा-युग, भक्ति-युग की त्रिवेणी को आधुनिकता के सागर में तिरोहित होने दिया है। उनके साहित्य में भक्ति, श्रु गार और देश-प्रेम का अद्भुत समन्वय हुआ है। साहित्य और जीवन का समन्वय भी उनकी पूर्व-निश्चत योजना का परिणाम है।

कुछ लोगों को भारतेन्द्र की राज-भिन्त और देश-भिन्त में भयकर असगित के दर्शन होते हैं। ऊपर से देखने में यह सचभुच एक असगित है। किन्तु उनकी यह असगित भी युक्ति-सगत थी। सच तो यह हैं कि भारतेन्द्र का साहित्य परिस्थितियों की प्रेरणा का पवित्र परिणाम है। भारतेन्द्र का समन्वय युग की माँग था। डा॰ वार्ष्णेंस ने भारतेन्द्र-युग के साहित्यकारों की राज-भिन्त का उल्लेख करते

X

हुए उन्हें (लेखको को) उत्तम वर्ग (Aristocratic class) और उच्च मध्य-वर्ग का बतलाया है। वार्ष्णेय जी की दृष्टि में उस युग के लेखको की राज-मिक्त 'राजनीतिक भय' के कारण थी। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि भारतेन्दु में भी यह 'राजनीतिक भय' (अग्रेजो का आतक) होता तो उनकी कलम से इस तरह के व्यग्य-वाण नहीं छूटते

> शस्त्र और मुद्रण विश्वय करी तिनहुँ को रोक । बढ़े ब्रिटिश वाणिज्य पे हमको केवल सोक ।।

> > X

× भीतर-भीतर सब रस चूसे। हैंसि-हेंसि के तन मन घन भूसे।। काहिर बातिन में ग्रति तेज। कह सखि साजन, ना ग्रग्रेज।।

'सर्वसु लिये जात अप्रेज'-जैसी पित्तयाँ यह सिद्ध करती है कि भारतेन्द्र शासन-सत्ता के दढ-भय से चुपचाप हाय-पर-हाय घरे बैठे नही रहे। उन्होने अप्रेजों की भूठी प्रतिज्ञा (विक्टोरिया का घोषणा-पत्र) पर काफी व्याग्य किया है। डॉ॰ रामिवलास शर्मा का ठीक ही कहना है कि मारतेन्द्र की राज-भिक्त का कारण भूठे वादे थे, लेकिन उस मरीचिका को भग होने में देर न लगी थी।' भारतेन्द्र की राष्ट्रीय रचनाओं के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट हैं कि उनकी राज-भिक्त और देश-भिक्त दो भिन्न समयों की प्रेरणाओं की देन हैं। असगित आतरिक नहीं, बाह्य है।

भारतेन्दु की समन्वय-साधना उनके युग की माँग थी। काँग्रेस महासभा के जन्म लेने के पहले ही भारतेन्दु ने उदार दृष्टि अपनाकर देश की राजनीति, समाज, धर्म और साहित्य का अकेला नेतृत्व किया था और देश की गिरती हुई अवस्था मे सुधार लाने का प्रयत्न किया था। यदि ऐसे युग-नेता और युग-पुरुष के नाम पर सडको के चौराहो पर, स्कूल और कालेजो मे स्मारक बनाने और मूर्ति-निर्माण की योजना, स्वतन भारत नही करता तो यह हमारे लिए बेशक शर्म की वात है।

#### नाटककार 'प्रसाद'

#### पूर्व-प्रसाद हिन्दी-नाट्य-साहित्य

प्रसाद का नाटक-रचना-काल सन् १९१० से आरम हुआ है। उनके नाटक-साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम उनके पहले से आती हुई नाटक-साहित्य की परम्परा से परिचित हो लें। हिन्दी में नाटक लिखने की परम्परा देर से शुरू हुई। हिन्दी में नाटक-साहित्य के जन्मदाता भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ही थे, जिन्होने आधुनिक हिन्दी-साहित्य के अन्य अगो का साज-प्रुगार किया। भारतेन्द्र ने अपनी प्रतिमा से नाटको का श्रीगणेश तो कर दिया, लेकिन अल्पायु में मृत्यु हो जाने के कारण वे साहित्य के इस अग को पुष्ट नहीं कर सके थे। उनके बाद, हिन्दी-नाटक-साहित्य में कोई दूसरा प्रतिभाशाली नाटककार नही हुआ, जो मारतेन्दु की परम्परा की जारी रखता। इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद हिन्दी में मौलिक नाटको की रचना, एक तरह से बन्द हो गई। हिन्दी-नाटक-साहित्य के इस हासकालीन युग में बगला का नाट्य-साहित्य अपने उत्थान-काल मे पहुँच चुका था। अग्रेजी साहित्य के अधिक निकट सम्पर्क मे रहने के कारण बगला-नाट्य-साहित्य की अच्छी प्रगति हो रही थी। बाधुनिक भारतीय नाट्य-साहित्य को अग्रेजी-नाट्य-साहित्य से बहुत अधिक प्रेरणा मिली है, इसे अस्वीकार नही किया जा सकता। यह अग्रेजी साहित्य के सम्पर्क-सम्बन्ध का ही परिणाम था कि हमारे देश में छेखको की नाट्य-चेतना जगी और नाटकीय सिद्धान्तो तथा पाइचात्य नाट्य-शैली के सम्मिलित माप-दड को आधार बनाकर वे मौलिक नाटको की रचना करने में प्रवृत्त हुए । उन दिनो बगला-नाट्य-साहित्य मे श्रीयुत् द्विजेन्द्रलाल राय और श्री गिरीशचन्द्र घोष के नाटको की अच्छी घूम थी। हिन्दी के लेखको को इन नाटककारो ने काफी प्रभावित किया है। इनके नाटको का हिन्दी-अनुवाद होने लगा। भारतेन्दु-य्ग के बाद द्विवेदी युग में संस्कृत, बगला और अग्रेजी नाटको का अत्यधिक हिन्दी-अनवाद हुआ। सझे प मे यह कहा जा सकता है कि हिन्दी का द्विवेदी-युग नाटक-साहित्य का अनुवाद-काल था। इस युग में हिन्दी-नाटको का मौलिक साहित्य बहुत कम लिखा गया । उस समय के हिन्दी-पाठक बगला-नाटको का अध्ययन करके अपना मनोर जन किया करते थे। प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) तक हिन्दी-नाटक-साहित्य की यही अवस्था बनी रही। हिन्दी-अनुवादको मे श्री रामचन्द्र वर्मा, गोपालराम गहमरी, रूपनारायण पाडेय, लाला सीताराम, पुरोहित गोपीनाथ के नाम उल्लेख-नीय है।

प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) तक हिन्दी-नाटक-साहित्य की दूरवस्था मे न तो कोई नुधार हो सका और न किसी प्रतिभाशाली नाटककार के ही दर्शन हुए। ऐसी बात नहीं थी कि नाटको का लिखना या खेलना बिलकुल बद था। हिन्दी-साहित्य मे प्रसाद जी के आगमन से पूर्व हिन्दी-प्रदेशों में दो प्रकार के नाटकों की परम्परा, १९वी शताब्दी से ही चली आ रही थी-भारतेन्द्र के युग के पहले से ही। पहले प्रकार के नाटक वे थे जो पारसी-रगमच के लिए लिखे जाते थे, जो बहुत सस्ते और हल्के होते थे, और दूसरे प्रकार के नाटक वे थे, जिनकी परम्परा भारतेन्द्र से शुरू हुई थी। समय के प्रवाह मे दोनो बिना पतवार की नाव की तरह बहते चले जा रहे थे। उन पर रोक-याम करने वाला कोई नही था। दोनो के सिद्धान्त नेता नाटककार के अभाव मे अस्त-व्यस्त और निराधार थे। मारतेन्द्र-स्कूल के नाटककारो के पास रगमच नही था, साहित्य था और पारसी-रगमच के लिखे जाने वाले नाटको मे कथा-विस्तार, अलौकिक घटनाओ का चमत्कार और सस्ती भावकता अधिक होती थी, पर साहित्य का रस नही होता था। अत वे नीरस होते थे। एक ओर यदि भारतेन्दु-स्कूल के नाटककार साहित्यिक नाटक लिखने में तल्लीन थे, तो दूसरी ओर पारसी नाटको मे भावो की शुष्कता और विचारो की हीनता थी। यदि एक की द्ष्टि सस्कृत-नाट्य-शास्त्र मे प्रतिपादित रस-सिद्धान्त के परिपालन की ओर लगी थी तो दूसरे का उद्देश्य अपढ और सर्वसाधारण जनता की सस्ती भावकता को उभारकर पैसे कमाना था। इनमे गढे मजाक और अक्लील गानो की भरमार होती थी। दोनो प्रकार के नाटक अपने-अपने उददेश्यो के दो छोरी पर, एक-दूसरे से भिन्न खड़े थे।

हिन्दी-नाट्य-साहित्य को प्रसाद की देन

हिन्दी-नाटक-साहित्य के इसी हासकालीन समय में श्रीयुत् जयशकरप्रसाद का आविश्रांव हुआ। प्रसाद के नाटक उपयुंक्त दो प्रकार के नाटकों से सर्वथा भिन्न स्थान रखते थे। नाटक-ससार में प्रसादजी के आ जाने पर हिन्दी-नाटक-साहित्य में, नवयुग का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी मान्यताएँ, धारणाएँ और विचार—सब अपने थे। उन्होंने किसी भी नये-पुराने नाटककार का अनुसरण अथवा अनुकरण नहीं किया। प्रो० गुलाबराय ने ठीक ही कहा है कि "प्रसाद स्वय एक युग थे। उन्होंने हिन्दी-नाटकों में मौलिक कान्ति की। उनके नाटकों को पढ़कर लोग द्विजेन्द्रलाल राय और गिरीशचन्द्र घोष के नाटकों को भूल गए।" प्रसाद के नाटकों से आधुनिक हिन्दी-नाटक-साहित्य उत्कर्ष की ही ओर उन्मुख हुआ। उनके सभी नाटक मौलिक है। उनमें किसी भी देशी-विदेशी नाटककार का अनुकरण नहीं हुआ है। वास्तव में उन्होंने पाइचारय और भारतीय

१. काव्य के रूप, पू० ६१

नाट्य-शैलियो का समन्वय करके एक तीसरी शैली अपनाई है, जो मूलत उनकी अपनी देन है। भारतेन्दु बाब् हरिश्चन्द्र के बाद प्रसाद जी ही, हिन्दी-साहित्य मे, दूसरे मौलिक तथा महान् नाटककार थे, जिन्होने प्राचीन नाट्य-शास्त्र के नियमो की रक्षा करते हुए, अंग्रेजी और बगला-नाटको से प्रभावित होकर, अपने लिए सर्वथा नया मार्ग निर्मित किया । यद्यपि प्रसाद जी ने भारतेन्द्र की नाट्य-परम्परा को ही विकास-पथ दिया है, तथापि अपनी समसामयिक परिस्थितियो और आवश्यकताओं के अनुसार मौलिकता का भी समावेश किया है। प्रो॰ अगैल का ठीक ही कहना है कि "प्रसाद की नाट्य-शैली प्राचीन और नवीन नाट्य-शैली की सम्मेलन-भूमि है। १९वीं शताब्दी के चतुर्थांश में जन्म लेने ग्रीर २० वीं शताब्दी में कला-विकास होते के कारण उनकी रचनाओं और चरित्रो में १९वीं और २०वीं बीनो शताब्वियो के उपकरण दिखाई देते हैं।" प्रसाद के व्यक्तित्व की इस सम्मेलन-मूमि की चर्चा करते हुए श्री रामनाथ 'सुमन' ने भी लिखा है कि "१९वी शताब्दी ने उन्हें रोमास के प्रति भूकाव, मस्ती, विलासितापूर्ण सरसता और अभटों से यथासम्भव प्रलग रहकर सामान्य सुल के साथ जीवन बिताने के भाव प्रवान किए और २०वीं शताब्दी ने यौवन का प्रभाव, परिवर्तनोन्मुली प्रवृत्ति, भारतीयता की और भूकाव, विवन्धता त्तया प्रस्थिर वेदना का दान दिया। .... वे दो युगो के सयुक्त उपकरणों की उपज है।" र "१६ वीं और २०वीं शताब्वियों की मिश्रिन सुद्धि होने के कारण उन्हें पुराने दग के वयोवृद्ध जन भी चाहते थे और नए आगे बढे हुए नवयुवक भी। इस तरह प्राचीन और नवीन के बाच वह (प्रमाद जी) एक प्रकार का 'समभौता' थे।" वस्तुत प्रसाद एक मौलिक चिन्तक थे। साहित्य के किसी भी क्षेत्र में वे किसी भी देशी-विदेशी लेखक के शिकार नहीं हुए। विश्व नाट्य-साहित्य से प्रभावित और प्रेरित होते हए भी उन्होंने अपने नाटककार के स्वतन व्यक्तित्व की पुरी रक्षा की।

प्रसाद के नाटक, पारसी नाटको की तरह, अशिक्षित जन-साधारण के लिए नहीं लिखे गए हैं। उन्होंने स्वय निवेदन किया हैं—"मेरी रचनाएँ तुल्लसीदल 'शैवा' या ग्रागा हथ की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी-तोली जानी चाहिएँ। मैने उन कम्पनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हैं जो चार परदे मँगनी माँग लाती हैं और अन्नी-प्रठन्नी के टिकट पर इक्के वाले, खोचे वाले और दूकानदारों को बटौर-कर जगह-जगह प्रसन्न करती फिरती है। 'उत्तर रामचरित', 'शकुन्तला' और 'मुद्राराक्षस' नाटक कभी न ऐसे ग्राभिनेताओं के द्वारा ग्राभिनीत हो सकते और जन-साधारण में रसोद्रेक के कारण बन सकते। उनकी काव्य-शैली कुछ विशेषता चाहती है। यवि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हो, पुरचि-सम्पन्न सामाजिक वर्शक हों और पर्याप्त ब्रब्ध काम में लाए जायें तो ये नाटक ग्रभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।"

१. 'प्रसाद के तीन ऐतिहासिक नाटक,' पु० १५

२. 'कवि प्रसाद की काव्य-साधना,' पूर्व १६

३. वही, पू० १८.

प्रसाद जी की इन पिनतयों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन नाटकों की तरह उनका नाटक-साहित्य भी 'पिरिष्कृत बुद्धि' वाले सामाजिक दर्शकों के लिए लिखा गया है। वह जन-साधारण की सम्पत्ति नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनके नाटक खाज के नहीं, कल के हैं। उनके नाटक उस दिन की प्रतीक्षा में है जब भारतीय जनता पूरी तरह शिक्षित हो जायगी, उसकी 'बुद्धि' 'पिरिष्कृत' हो जायगी, तभी उनके नाटकों का आनन्द लिया जा सकेगा। इस छोटी-सी बात को न समझ सकनें के कारण 'पिरिष्कृत बुद्धि' वाले आज के आलोचक भी यह कह देते हैं कि प्रसाद के नाटक किलब्द है, कठोर है तथा अनभिनेय है।

प्रसाद के नाटक उन्ही नाटको की श्रेणी में आते है जो अपनी कविता के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। विश्व-नाट्य-साहित्य में शेक्सपियर, कालिदास, गेंटे आदि का आज जो मान-सम्मान है, इसका कारण उनके नाटको में आए हुए पद्याश है। उनका सम्मान इसलिए नहीं हुआ कि वे रगमच पर सफलतापूर्वक खेले जा सकते हैं, वरन् इसलिए कि युग-युग से लोग उनकी कविता पढते और आनन्द-लाभ करते आए हैं। इसलिए, आधुनिक रोमाण्टिक युग में, यौवन और प्रणय के कवि प्रसाद ने साहित्य के अन्य अगो के साथ नाटक को भी व्यक्त करने का माध्यम बना लिया था। कला की दिष्ट से उनके नाटक अदितीय है।

मारतेन्दु सस्कृत-नाट्य-शैली और पाश्चात्य-नाट्य-शैली मे सामजस्य लाना चाहते थे, लेकिन इसमे उन्हे पूरी सफलता नही मिली थी। इस सामजस्य का व्यावहारिक प्रयोग प्रसाद जी ने ही करके दिखलाया। इस सामजस्य-चेष्टा में प्रसाद आरम्भ से अन्त तक लगे रहे। इसीसे उनके नाटको में कला के कम-विकास की रेखाएँ अधिक स्पष्ट होकर आई है। और इसीलिए उनके प्रथम नाटक 'सज्जन' और अन्तिम नाटक 'श्रुवस्वामिनी' की नाट्य-कला मे गहरा अन्तर दिखाई पडता हैं। 'श्रुवस्वामिनी' प्रसाद की नाट्य-कला का चरमोत्कर्ष है।

प्रसाद एकात साधक थे। जिस युग मे रहकर उन्होंने अपनी साहित्य-साधना की वह युग के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि वे अपने समय से बहुत आगे निकल आए थे, क्योंकि वे भविष्य द्रष्टा थे। प्रसाद के समस्त साहित्य मे भविष्य की आहट सुनाई पडती है। श्री रायकृष्ण दास ने उनके नाटकों की चर्चा करते हुए ठीक ही कहा है कि उनके नाटक आज के नहीं, कल के है। यह बात उनके साहित्य के सभी अगो पर लागू होती है। प्रसाद सभा-समितियों में माग लेने से इसीलिए भागते रहें, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बातें लोगों को पसन्द नहीं आयंगी। वास्तव में प्रसाद का युग आने वाला है, अभी आया नहीं है। प्रसाद-साहित्य के इस रहस्य को न समझ सकने के कारण कुछ लोग उन्हें पलायनवादी, प्रतिक्रियावादी लेखक तक कह देते हैं।

प्रसाद सर्वप्रथम एक कुशल किव थे, फिर और कुछ। कवित्व की मधुरिमा उनके साहित्य के सभी अगों में बिखरी हैं। उनके नाटको का बहुत बढ़ा भाग

१. आयुनिक कवियों की काव्य-साधना', पृ० ९१.

'किवता' के मधु से 'वेष्टित' है। कवित्व की प्रधानता के कारण उसकी काव्य-सुषमा सर्वत्र निखरकर विखर गई है। इसिलए उनके नाटको में भी उनका किव रूप साकार हुआ है। खेद है कि प्रसाद ने हिंदी में जिस नाट्य-परम्परा को जन्म दिया उसकी सतोषजनक प्रगति न हो सकी। हिंदी में उनकी टक्कर का दूसरा नाटककार आज तक पैदा नही हुआ। अत: यह दिनेकार करना पडता है कि प्रसाद ही आधुनिक हिंदी-नाटक-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निटिककार है।

मुल प्रेरणा

प्रसाद मारतीय संस्कृति और सम्यता के अनन्य पुजारी थे। यह निश्चय के साथ कहना कठिन है कि उन्हें नाटक लिखने की प्रेरणा किन-किन होतों से मिली, लेकिन इतना तो अवश्य कहा जायगा कि उनके समस्त नाटकों की पट-भूमि पर मारतीय संस्कृति और सम्यता को खंडा किया गया है। आत्म-गौर्व, आत्म-निषेध और विश्व-प्रेम-भारत की उच्च संस्कृति की महान् विभूतियाँ है, जिनका समावेश प्रसाद जी के नाटकों में हुआ है। डा० नगेन्द्र के शब्दों में "प्रसाद के सभी नाटकों का बाधार सांस्कृतिक है। आयं संस्कृति में उन्हें गहन आस्था थी, इसीलिए उनके नाटकों में भारत के इतिहास का प्राय वहीं परिच्छेद (बन्द्रगृप्त मौर्य से लेकर हर्ष तक) है, जिसमें उनकी संस्कृति अपने पूर्ण वैभव पर थी : अध्याविक जीवन की विभीधिकाओं को उन्होंने देखा और कहा था, यह जहर उनके प्रायों में तीखी जिज्ञासा बनकर समा गया था—उनको अत्मा जैसे आलोकित हो उठी हो। इस ब्रालोड़न को बवाते हुए, ब्राग्रह के साथ आनन्य की उपार ना करना ही उनके आदर्श की क्याख्या करता है—और यही उनके साहित्य की मूल विता है।"।

प्रसाद जी का जन्म और विकास, कार्य-कुशल और व्यवहारशोल अग्रेजो के शासन-काल में हुआ था, जिनके बाह्याडम्बर पर मुग्ध होकर ग्रेंग्रेजी पढ़ने-लिखने वाले बाबू अपने देश की सभ्यता, सस्कृति और साहित्य के आदशों को बिना समझे-बूझे बुरी दृष्टि से देखते थे। यह भारत के लिए भीपण आत्मघात की तैयारी थी। भारतीय इतिहास के इसी सास्कृतिक हासकालीन युग मे प्रसाद जी ने हिमालय के उत्तुंग शिखर पर खड़े होकर एक ऐतिहासिक पर सास्कृतिक प्रश्न पूछा—'भारतीयो, तृम्हारी सभ्यता की जड कहाँ हैं ?' इस प्रश्न के उत्तर में जो-कुछ जवाब मिलेगा वह उनका नाट्य-साहित्य होगा। अपने नाटक 'विशाख' की मूमिका मे नाट्य-साहित्य की मूल प्रेरणा का स्पष्टीकरण उन्होंने इस तरह किया है "इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आवशं सगठित करने के लिए अत्यन्त लाभ-वायक होता है, क्योंक हमारी गिरी दशा को उटाने के लिए, हमारी जलवानु के अनुकूल जो हमारी ग्रतीत सभ्यता है, उससे बद्कर उपयुक्त और कोई भी आदशं अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें पूर्ण सन्देह है। + + + मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित ग्रशो में से उन प्रकाण्ड घटनाग्रो का विख्वशंन कराने की

१. 'झाधुनिक हिन्दी नाटक', पू० ७-८।

है जिन्होने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत-कुछ प्रयस्न किया है।"

इन पिनत्यों के आलोक में यह कहा जायगा कि प्रसाद ने अपने नाटकों में जिन युगों को साकार करने का प्रयत्न किया है, वह महाभारत-युद्ध के बाद से लेकर हवंबद्धंन के राज्य-काल तक के हैं। भारतीय इतिहास में इस काल को 'स्वर्णं-युग' कहा गया है। प्रसाद के इस सस्कृति-प्रेम पर व्यग्य के छीटे उँडेलते हुए प्रेम-चन्द ने एक बार कहा था कि प्रसाद जी ने अपने नाटकों में गढ़े मुद्दें उखाड़े हैं। सच तो यह हैं कि प्रसाद जी ने प्राचीन भारतीय आख्यान के पुराने कलेवर में नूतन प्राणों का सचार किया है, पुरानी बोतलों में नई तरह की शराब मरी हैं। जिसके नशे में भावना, कामना और साधना का अद्मुत सामजस्य हुआ है। प्रसाद न तो पलायनवादी थे, और न प्रतिक्रियावादी। अतीत और वर्तमान को मिला-कर उन्होंने भविष्य की कल्पना की हैं। इसीलिए वे बहुत बड़े जीवन-दृष्टा भी थे। उनके आनन्दवादी दशेंन की नियोजना नाटक-साहित्य में भी हुई है। उनके साहित्यकार का एक ही लक्ष्य है

प्रोम-प्रचार रहे जगती-तल, बयाबान बरसे। मिटे कलह शुभ-शांति प्रकट हो, प्रचर और चर से।।

प्रसाद के नाटको का शरीर तो पुराना है, पर माव आज के है, अनुभूति तो पुरानी है,पर विचार आज के है। प्रसाद के नाटक-निर्माण का कार्य सन् १९१० से, 'सज्जन' के साथ, आरम्भ हुआ, जो उसी वर्ष 'इन्दु' पित्रका में प्रकाशित हुआ था। इसमें महाभारत की घटना का वर्णन किया गया है। जब ज्ञात वनवास-काल में युधिष्ठिर आदि पाडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे तब दुर्योघन ने उनके एकाकीपन को लक्ष्य करके अहेर के बहाने ससैन्य जाकर उन्हें नष्ट करने का निश्चय किया। द्वैत वन के सरोवर पर गधवराज चित्रसेन से कौरवो का युद्ध हुआ, जिसमें सभी कौरव पकड़े गए। यह सुनकर युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन ने उन्हें गधवाँ से छुडाया, और युधिष्ठिर ने अपने प्रति किये गए दुर्योधन के कुव्यवहारों का ध्यान न करके उसे विदा कर दिया। इसी कथा के आधार पर 'सज्जन' नाटक लिखा गया है।

'सज्जन' के बाद सन् '१२ से सन् '१५ तक क्रमश प्रति वर्ष प्रसाद के नाटक उसी 'इन्दू' में प्रकाशित हुए— 'करुणालय', 'प्रायिक्तित' और 'राज्यश्री'। इनके बाद नाटककार ने सात वर्षों तक नाटक लिखने से अवकाश ले लिया। सन् २१ मे प्रसाद जी का पाँचवाँ नाटक 'विशाख' प्रकाशित हुआ। इस नाटक में प्रसाद ने प्रथम-प्रथम अपने लिए कुछ नाट्य-सिद्धात स्थिर किये और ऐतिहासिक नाटको के उद्देशों को स्पष्ट किया। उनकी प्रौढ रचनाएँ ऐतिहासिक नाटक ही है, जिनमें भारतीय इतिहास की उन्ही 'अप्रकाशित प्रकाड घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो वर्तमान समस्याओं का समाधान निकालने में सहायक हो सकती है। 'विशाख'

१ 'विशाख' की भूमिका।

२. राज्यश्री ।

नाटककार 'प्रसाद' ५९

के बाद उन्होने 'अजातशत्र' लिखा। इसके बाद तीन वर्षों तक फिर विश्राम लिया गया। फिर सन् '२६, '२७ और, '२८ मे क्रमश तीन नाटक—'जनमेजय का नाग-यज्ञ', 'कामना', 'स्कन्दगुप्त' प्रकाशित हुए। इनके बाद उनके तीन प्रौढ नाटक—'एक घूँट', 'चन्द्रगुप्त' और 'ध्रुवस्वामिनी' प्रकाशित हुए। इस तरह प्रसाद का नाटक-रचना-काल सन् '१० से आरभ होकर सन् '३३ मे समाप्त हो जाता हैं। इसके बाद वे अपने कवि-जीवन की अन्तिम साधना—'कामायनी' मे अन्तर्लीन हो गए, जो उनके साहित्यिक जीवन की पूर्णाहुति हैं। प्रकाशन-तिथियो के अनुसार प्रसाद के नाटको की तालिका इस प्रकार है—

- १. सज्जन-१९१०-११ ई०
- २ करुणालय-१९१२ ई०
- ३. प्रायश्चित्त-१९१४ ई०
- ४ राज्यश्री—१९१५ ई०
- ५. विशाख-१९२१ ई०
- ६ अजातशत्र -- १९२२ ई०
- ७. जनमेजय का नागयज्ञ-१९२६ ई०
- ८. कामना-१९२७ ई०
- ९. स्कन्दगुप्त-१९२८ ई०
- १०. एक घूँट--१९३० ई०
- ११. चन्द्रगुप्त-१९३१ ई०
- १२. ध्रवस्वामिनी--१९३३ ई०

प्रसाद के नाटकों के मूल तत्त्व

यहाँ प्रसाद के समस्त नाटको की आलोचना तथा अनुशीलन प्रस्तुत करना, हमारा उद्देश्य नहीं हैं। यो तो उनके नाटको में कला और विचारों का सूक्ष्म विकास होता गया है और उसकी रेखाएँ स्पष्ट दीख पड़ती हैं, लेकिन उनका नाटक-साहित्य जिन सामान्य मूल तत्त्वों और भाव-सामग्रियों को आधार-शिला बनाकर खंडा हुआ हैं, उन्हीं तत्त्वों और भाव-सामग्रियों का विश्लेषण करना, यहाँ हमारा उद्देश्य हैं। समस्त नाटको की भाव-भूमि तथा पृष्टभूमि एक ही है। यद्यपि उनके प्रत्येक नाटक का उद्देश्य एक-दूसरे से प्राय भिन्न हैं तथापि उनके सारे नाटको का सन्देश एक ही होता हैं। नाटककार प्रसाद का सामान्य परिचय अथवा उनके नाट्य-साहित्य का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हैं कि हम उन विचार-सूत्रों को पकड़ने का प्रयत्न करें, जो उनके समस्त नाटको में पिरोयें हुए हैं। तभी हम उनकी नाट्य-चेतना का वास्तविक मूल्याकन कर सकेंगे। प्रसाद की नाट्य-चेतना में निम्नलिखत तत्त्व सामान्य रूप से पायें जातें हैं—

(क) देश-प्रेम—प्रसाद भारतीय संस्कृति और सम्यता के पुजारी थे। उनका देश-प्रेम उनके नाटको का मुख्य अग है। श्रीयृत् क्रजरत्नदास के शब्दो में "प्रसाद जी का हृदय देश-प्रेम से भरा हुआ था पर वह कमेशील न होकर मानवशील ही अधिक थे। इसलिए देश-हितकर कार्यों में न हाथ बँटा सकने पर भी अपनी साहित्यक रचनाओं हो से देश का जो उपकार कर सकते थे वही उन्होने यथाशिक्त पूरी तौर से किया।" किन्दगुप्त और चन्द्रगुप्त में प्रसाद का राष्ट्र-प्रेम अन्य नाटकों की अपेक्षा बहुत अधिक निखरा हुआ है। यद्यपि प्रसाद जी ने प्राचीन इतिहास को लेकर ही नाटक लिखे है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने वर्तमान को एकदम भूल गए है। कहन। तो चाहिए कि वर्तमान भारत के सास्कृतिक पतन की विभीषिका को देखकर ही वे प्राचीन की ओर गए। उन्होंने प्राचीन इतिहास को छंडकर हमें दिखलाया कि हम भी किसी समय कुछ थे। इसी भारत रूपी दृढ राष्ट्र-दुगें से टकराकर तत्कालीन ज्ञात ससार के विजेताओं की प्रवल वाहिनियाँ छिन्त-मिन्त होकर उलटी लौट गई थी। यही देश था, जहाँ वेदव्यास, जरत्कार, गौतम आदि-से महात्मा, कालिदास-से अमर किन, चन्द्रगुप्त, स्कद्रगुप्त-जैसे यशस्वी वीर उत्पन्त हुए थे। उनके सभी नाटको में देश-प्रेम ओत-प्रोत है। और वे अपने समय ही के है।

प्रसाद के देश-प्रेम में वर्तमान की झाँकी तो है ही, इसके साथ ही उनके देश की प्राचीन सस्कृति-पूजा भी है। प्रो० अगंल के शब्दो मे "प्रसाद का देश-प्रम नाटक के केवल गीतो तक ही सीमित नहीं है, उसकी नाट्य-कला पर इस देश-प्रेम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। भारतीय आवर्श स्थापित करने में वे जितने सफल हुए है उतना हिन्दी-सभार में कोई अन्य नहीं हुआ।" यहापि 'राज्यश्री' में प्रसाद का राष्ट्र-प्रेम उतना अधिक उमरा नही है तथापि चीनी सुएन च्याँग के मुँह से, महाराज हर्षवर्धन के त्याग पर, भारतीय गौरव और सस्कृति की प्रशसा कर दी गई है। सुएनच्याँग कहता है 'यह भारत का देव-दुर्लभ दृश्य देख-कर सम्राट्! मुम्हे विश्वास हो गया कि यही अभिताभ की प्रसद-मूमि हो सकती है।' 'ध्रुवस्वामिनी' में भी नाटककार ने अपने देश-प्रेम के लिए कुछ अवसर निकाल ही लिए है। विदेशी आक्रमणकारी शकराज, जब विजित रामगुप्त से देश के स्थान पर गुप्तकाल की लक्ष्मी ध्रुवस्वामिनी की माँग करता है, तो वीर चन्द्रगुप्त अपने प्राणो को खतर में डालकर देश और ध्रुवस्वामिनी दोनो की रक्षा करता है। प्रसाद अपने प्यारे देश को कही भी भूले नही है।

प्रो॰ राजेश्वरप्रसाद अगंल ने अपनी पुस्तक 'प्रसाद के तीन ऐतिहासिक नाटक' में नाटककार प्रसाद के देश-प्रेम को सक्चित भावनापूर्ण कहा है, क्योंकि वे अपने देश के सामने दूसरे देश की प्रशसा नहीं सुन सकते। इस तरह का आरोफ निराधार है। यह समझ रखना चाहिए कि प्रसाद का राष्ट्र-प्रेम विश्व-प्रेम में बाधक नहीं हैं, बल्कि यो कहना चाहिए कि उनका देश-प्रेम विश्व-प्रेम का एक माध्यम है। जो नाटककार राज्यश्री के अन्त में विश्व-कल्याण और सुखी मानव-समाज के छए भगवान से प्राथंना कर सकता है उसकी राष्ट्रीयता सकुचित भावनापूर्ण' नहीं

१. 'हिन्दी नाट्य-साहित्य', पृ० १५८

२ प्रसाव के तीन ऐतिहासिक नाटक', पू० ३१

हो सकती। प्रो॰ केसरीकुमार न अपनी पुस्तक 'प्रसाद और उनके नाटक' में ठीक ही कहा है कि ''प्रसाद ने दुनिया की आंको को भारतीय सस्कृति की पुनीत भौकी विलाई और उनकी राष्ट्रीयता ने वह रूप धारण किया जो विश्वन-भावना का विरोधी नहीं है। 'राज्यश्री' में हवं और राज्यश्री ने लोक-सेवा और आत्म-स्याग का जो आदर्श उपस्थित किया है, उसे देखकर चीनी यात्री सुएनच्वांग ने वरदान मांगा था कि भारत से जो मैने सीला है वह जाकर अपने देश में सुनाऊं।" ऊपर दिये गए विवचन से यह स्पष्ट है कि प्रसाद के नाट्य-साहित्य का मूल तत्त्व उनका देश-प्रेम है, जो मोती की तरह उनके समस्त नाटको में विखरा पढ़ा है।

(स) इतिहास-प्रेम-प्रसाद के नाट्य-साहित्य का दूसरा मुख्य तत्त्व उनका इतिहास-प्रेम है। उनके दो नाटको-- 'कामना' और 'एक घुँट' को छोडकर उनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथा के आश्रित है। डॉ॰ नगेन्द्र के शब्दो में "प्रसाद जी त्राचीन भारतीय सस्कृति के सौन्दर्य पर मुग्य थे। स्वभाव से चितनशील और कल्पना-त्रिय होने के कारण वे उसी युग में रहते थे। कोलाहल की प्रवनी तजकर जब वे भुलावे का आह्वान करते हुए विराम-स्थल की खोज करते होंगे, उस समय वह रगीन ब्रतीत उन्हें सचमुच बडे वेग से आकर्षित करता होगा। इसलिए उनके नाटको में पुनरत्यान की प्रवृत्ति बडी सजग रहती है। 'कामना' का रूपक इसका मुखर साक्षी है। वे विदेशी छाया से प्राच्छ दित भारतीय जीवन को फिर उसी स्वर्ग की ग्रोर प्रोरित करने की बात सोचा करते थे। उन्होंने देखा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, भूत इतिहास भी विदेशी प्रभाव की छाया में कठिन हो गया है अत. फिर से उसका सच्चा स्वरूप प्रविश्त करने के लिए उन्होंने भारतीय प्रन्थों के ही ब्राचार पर ऐतिहासिक अन्वेषरा किये।" प्रसाद साहित्यकार ही नहीं इतिहासकार भी थे। 'विशाख' नाटक की भूमिका में उन्होने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके नाट्य-साहित्य का मुश्रधार प्राचीन इतिहास की पट-मूमि क्यो है। अपने नाटको को ऐतिहासिक स्वरूप देकर उन्होने दो कार्य सिद्ध किये है-प्रथम भारतीय सस्कृति का शुद्ध रूप इमारे वर्तमान पाठको के सामने उपस्थित किया; दिताय, आधुनिक समस्याओ का समाधान पाने के लिए भी ऐतिहासिक अध्ययन की आवश्यकता मानी गई। इनके अतिरिक्त प्रसाद ने ऐतिहासिक छान बीन भी की है। अतीत की टूटी लंडियो को एकत्र करने का जो कार्य प्रसाद जी ने किया है, वह सराहनीय है। यौवन की मस्ती में मस्त इस नाटककार ने अपनी कल्पना और भाव-गरिमा से इतिहास के रूखे पृष्ठो मे जीवन डाल दिया है। वे अतीत के चिह्न हमारे सामने नाचने लगते हैं। उन्होने अपने नाटको मे बहुत-से ऐसे ऐतिहासिक अशो की छान-बीन की है, जिनके बारे गें इतिहासकार मौन थे। उन्होने ऐतिहासिक वातावरण की सुब्टि इतनी आकर्षक की है, कि प्राचीन भारत का स्थान, सम्यता, रहन-सहन आदि हमारी आंखों के सामने चित्रित हो उठते हैं।

प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक उनकी प्रौढ़ रचनाएँ है। लेकिन प्रो॰ अर्गल-

१. 'आबुनिक हिंबी नाटक', पृ० ६।

जैसे आलोचको को उनमे शिथिलता और दोष-ही-दोष देखने को मिलते है । उनका कहना है कि "यदि वे इतिहासकार के रूप में न ग्राकर हमारे सामने कलाकार के रूप में आये होते तो सभव था कि नाटको का रूप बहुत-कुछ बदला हुन्ना होता । सथा नाटको की शिथिलता भी कम हो जाती । उन्हें इतिहास का इतना अधिक ज्ञान था कि वे अपनी कल्पना को स्वतंत्र गति से नहीं उडा सके।" यह दूसरी बात हैं कि अपने ऐतिहासिक नाटको में प्रसाद वस्तु-सकलन तो कर सके हैं पर उसका निर्वाह नहीं कर सके। लेकिन उनके नाट्य-साहित्य में उनका कलाकार भी उपस्थित है और इतिहासकार भी। कथा-वस्तु की उलझन 'चन्द्रगुप्त' और 'अजातशत्रु'-जैसे नाटको में ही अधिक हैं। 'राज्यश्री', 'ध्रुवस्वामिनी' आदि नाटको में वस्तु-सकलन और वस्तु-संगठन का जितना सुन्दर और सफल निर्वाह हुआ है उतना अन्यत्र नही । प्रसाद के प्रत्येक नाटक की आघार-शिला प्राचीन इतिहास है । तत्कालीन इतिहास को समझे बिना उनका नाटक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उनका नाटय-साहित्य ऐतिहासिक आधार लिये हुए होता है । प्रखर कल्पना और ऐतिहासिक सत्य का समुचित और सतुलित प्रयोग उनके नाटको मे हुआ है। इस कला में अभी तक हिन्दी का कोई भी दूसरा नाटककार उनकी समता नहीं कर सका है।

(ग) देशंन-प्रेम—प्रसाद प्रघानत एक किय थे और उसके बाद नाटक-कार। विश्व के महाकिवियों का स्वतंत्र चिन्तन-दर्शन होता है। प्रसाद भी एक भौतिक दार्शनिक थे। उनके साहित्य में एक नितान्त नृतन दर्शन की घारा बहाई गई है; जो न तो हिन्दी के प्राचीन साहित्य में देखने को मिली और न आधुनिक साहित्य में ही। उनका दर्शन, उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व और मौलिक चिन्तन का परिणाम है। उनके दार्शनिक का खुला रूप 'कामायनी' में प्रकट हुआ है। प्रसाद की चिन्ता-धारा उनके नाट य-साहित्य में भी प्रवाहित हुई है। प्रसाद-साहित्य की समस्त चेतना ही एक दार्शनिक पृष्ठभूमि लिये खड़ा है। इसीलिए उनके साहित्य में दर्शन की ठोस भूमि पाई जाती है। उपनिषदों, बौद्ध-दर्शन और शैव-दर्शन के गहन खब्ययन ने उनके व्यक्तित्व को गभीर बना दिया। इसी गभीरता की छाया उनके नाटको में भी देखी जाती हैं। इसी गभीरता के कारण उनके नाटको में हास्य का अभाव है। प्रसाद के दर्शन का वैभव, उनके प्रत्येक नाटक में बिखरा पड़ा है। यहाँ उनके दर्शन का विश्वेषण करना हमारा उद्देश्य नहीं हैं। लेकिन उसके सम्बन्ध में दो-बार बातें सामान्यत. जान लेनी चाहिएँ।

शैव-दर्शन का प्रभाव प्रसाद के मन-मस्तिष्क पर बहुत अधिक पढा था। शैवा-गमो में 'माया' के अनेक नाम बतलाये गए हैं। उत्तमें नियति भी एक हैं। यह जीव (मनुष्य) की स्वतन्त्र बृद्धि और शक्ति का तिरस्कार किया करती हैं। अग्रेजी में जिसे हम Fate (भाग्य) कहते हैं, वह यह 'नियति' हैं। Men propores and god disposes वाली अग्रेजी कहावत को चरिताणं करने वाली यही नियति

१. 'प्रसाव के तीन ऐतिहासिक नाटक', पू० इ५ ।

हैं। जीव की अभिलाषाओं का कोई अन्त नहीं हैं। वह अपनी सारी इच्छाओं को कार्य रूप मे परिणत करना चाहता है। लेकिन नियति मानव-मन की इच्छाओ का विरोध करके कुछ दूसरा ही कार्य करा देती हैं। असाद के समस्त नाटको मे इस नियति का बार-बार उल्लेख हुआ है। इसीलिए उनके आलोचको ने उन्हें नियति-बादी कहा है। जीवन-संग्राम में जब उनके पात्र हारकर थक जाते हैं तब वे नियति की दुहाई देने लगते हैं। कर्म-च्युत होकर करणा की शरण लेते हैं। 'राज्यश्री' का शान्तिदेव (विकटघोष) उसीकी उँगलियो पर नाच रहा है। जो रह-रहकर 'नियति' की पुकार करता है, 'अच्छा जो नियति करावे।' वह जीवन को कठोर कहता है और जीवन की कठोरता ही तो नियति है, 'इसकी आवश्यकता जो न करावे।' मनुष्य की लालसाओं की कोई सीमा नहीं हैं। 'राज्यश्री' के प्रहवर्मा की अतर्वाणी चीत्कार कर उठती है कि 'मनुष्य-हृदय का स्वभाव दुवेंल हैं । प्रवृत्तियाँ बडी-बडी राज्य-शक्तियो के सदश इसे घेरे रहती है। अवसर मिला कि इस छोटे-से हृदय-राज्य को आत्म-सात् कर लेने को प्रस्तुत हो जाती है।' जीवन की अत्यधिक प्रवृत्तियाँ नियति की कठोरता बन जाती है। तभी दु खो की अधिकता हो जाती है। इसलिए प्रसाद ने अपने नाटको में जिस दर्शन की नियोजना की है उसमे सुख और दुख दोनो को अनिवार्य रूप से ग्रहण किया गया है। यद्यपि उनके सभी नाटक सुखात-जैसे मालुम होते हैं तथापि वे सुखान्त नहीं है। प्रो॰ शिलीमुख का ठीक कहना है कि "प्रमाव की सुखान्त भावना प्राय. वैराग्यपूर्ण शान्ति होती है।" प्रो॰ नगेन्द्र ने इसका कारण बतलाते हुए लिखा है कि "प्रसाद के जीवन की करुए जिज्ञासा, जो उनके प्राएगे की सबंव विलोडित करती रहती थी - बौद्ध-इतिहास ग्रीर वर्शन के मनन ने उसे ग्रीर तीला कर विया था। उनके ताटको में बौद्ध और आर्य-वर्शन का सवर्ष और समन्वय बास्तव में द.खबाद और आनन्द-मार्ग का ही संघर्ष और समन्वय है, जो उनके अपने मन्तर की सबसे बड़ी समस्या थी। इसी समन्वय के प्रभाववश उनके नाटक न पूर्णतः सुकात है भीर न दू खान्त, उनमे सुख-दू.ख-जैसे एक-दूसरे को छोदना नहीं चाहते - युख झाता भी है, परन्तु तुरन्त ही दुःख भी अपनी भलक दिखा ही जाता है। .. इस प्रकार ये नाटक मुखात अथवा दु खात न होकर प्रसावान्त है।" इस तरह 'सुख-दु ख की आँख-मिचीनी' प्रसाद के दर्शन का मूलाधार है, जिसका दर्शन उनके प्रत्येक नाटक मे होता है।

नियति की सत्ता और शक्ति को स्वीकार करते हुए भी प्रसाद के पात्र निश्चेष्ट और अकर्मण्य होकर उसके सामने आत्म-समर्पण नही करते, वरन् जीवन-सन्नाम में अन्त तक छडते हैं; क्योंकि जीवन के द्वन्द्वों से छुट्टी पाना आसान नहीं हैं। अतएव, उनके पात्रों को पलायनवादी नहीं कहा जा सकता। 'राज्यश्री' में राज्यश्री जब दु खो की चोट से घवराकर आत्म-हत्या करने पर तुल जाती हैं तभी एक महात्मा दिवाकर मित्र उसे सचेत करते हुए कहते हैं कि—'देखि, आत्महत्या या स्वेच्छा से मरने के लिए प्रस्तुत होना—भगवान् की सवजा है। जिस प्रकार सुख

१. 'आधुनिक हिन्दी नाटक', प्० ११-१२।

नाटककार 'प्रसाद' ६५

बता आया हूँ कि प्रसाद के नाटक आज के नहीं, कल के हैं । इस देश में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या ही कितनी है, जो उनके नाटकों की. हृद्यंगम कर सके। उन्होंने जिस नाट्य-साहित्य की परम्परा को जन्म दिया, वह हुमार है शे के लिए नहें नहीं है। संस्कृत-नाट्य-साहित्य तो काव्यमय है। हाँ, प्रसाद के नाटकों में काव्यम में रमणीयता, अनुभूति की गहराई और कल्पना की प्रखरता जो पाई जाती है, वह अधिकांशतः गीतों के माध्यम से प्रकट हुई। उनके नाटकों में कम्बाः गीतों की संख्या बढ़ती ही गई है। 'राज्यश्री' और 'विशाख' में तो ये कुछ परिमित संख्या में दिखाई पड़ते हैं, ले किन उनके बाद के नाटकों में, कमशः गीतों की संख्या बढ़ता अधिक बढ़ गई है। 'चन्द्रगुप्त' में लगभग सभी पात्र गाते हैं। राक्षस भी गाता है । कि प्रसाद की काव्य-प्रियता उनके लम्बे गीतों में अभिव्यक्त हुई है। व्यावहारिक दृष्टि से ये गीत चाहें अनुपयुक्त मालूम हों, लेकिन काव्य की माधुरी और सुषमा इन्तम भरी पड़ी हैं। उनकी किवता कल्पना के पंख लगाकर नई उड़ान भरने लगती हैं, जब जीवन-संग्राम से थका-हारा कोई चरित्र अपने हृदय की की मूक वेदना की प्रकट करने का प्रयत्न करने लगता है। 'राज्यश्री' की सुरमा इसी तरह के गीत गाती हैं:

(ङ) मानव-प्रेम—प्रसाद के नाटकों का पाँचवाँ मूल तत्त्व उनका मानव-प्रेम हैं। उनकी सांस्कृतिक चेतना में, विश्व-कल्याण और लोक-सेवा का भाव प्रमुख होकर आया है। उनके नाटकों की समस्या सामयिक नहीं, मानव-सम्यता और संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाली होती हैं। डॉ० सत्येन्द्र ने प्रसाद के नाटकों की समीक्षा करते हुए लिखा है कि ''प्रसाद के सभी नाटकों में एक विशेषता मिलती हैं, वह विदग्ध-व्यग्रता है। सभी पात्रों में एक उत्तेजना व्याप्त हैं, एक हलचल और व्याकुलता है। प्रश्न यह होता है कि उनके पात्रों में यह 'विरह-विदग्धता' यह आकुलता और यह अशांति क्यों है ? प्रसाद विश्व-शांति के इच्छुक थे। उनके नाटकों में इसीकी खोज की गई है लेकिन विश्व में शान्ति स्थापित करने के मुख्यतः दो उपाय हैं—हिंसा और अहिंसा। 'राज्यश्री' का हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन और बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए लड़ाइयाँ लड़ता हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी नर-हत्या होती हैं। राज्यश्री अपने भाई हर्ष को सावधान करती हुई कहती हैं—'भाई हर्ष, यह रत्न-जटित मुकुट तुम्हें भगवान् ने इसलिए नहीं दिया कि लाखों सिरों को तुम पैरों से ठुकराओ। मेरी शांति ढूँ इकर सुमने उसे इतनी बड़ी नर-हत्या में पाया।' (ग्रंक ३।३१४५) शांति देव (विकट

घोष) भी कहता है—'शान्ति को मैने देखा है, कितने शबो मे वह दिखाई पड़ी! शान्ति को मैने देखा है, द्रिरहो के भीख माँगने में! मैं उस शान्ति को धिक्कारता हूँ।' जिस हर्षवहंन ने अपने पराक्रम से दूसरो की सपित छे छी थी, शस्त्र-बछ से जो ऐश्वयं छीन लिया था, वह उचित पात्रों को दे देता हैं और अन्त में कहता हैं—'हम राजा होकर कगाल बनने का अभ्यास करे।' उसके सर्वस्व-स्याग पर बीनी यात्री को यह कहना पड़ा—"यह भारत का देव-दुर्लंग दृद्य देखकर सम्राट्! मुझे विश्वास हो गया कि यही अमिताम की प्रसव-भूमि हो सकती हैं।'' प्रसाद का मानव-प्रेम उनके समस्त नाटको में मुखरित हैं।

यह प्रसाद के मानव-प्रम का ही प्रसाद हूँ कि उनके नाटक ऐतिहासिक होते हुए भी, कथानक-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान हैं। मानव-स्वभाव का जितना गहरा अध्ययन इनका है उतना हिंदी के किसी भी दूसरे लेखक का नही हैं। उन्होंने पृष्य पात्रों के तीन वर्ग किये हैं—प्रथम, जीवन के तत्वों को सुलक्षाने वाले—जैसे दग्धा—यन, दिवाकर मित्र, प्रभानन्द आदि; द्वितीय, जीवन-सम्राम में जूझने वाले—अजात-धृत्र, विषद्धक, शांतिदेव आदि, और स्तृतीय राजनीतिक्त-देवगुष्त आदि। इसी तरह उन्होंने स्त्रियों के भी तीन वर्ग किये हैं—१—राजनीति की आग से खेलने वाली, २—जीवन-सम्राम में प्रभ की आहुति देने वाली, ३—दुर्बल नारियाँ।

### कविवर रामनरेश त्रिपाठी

श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी के उस युग के कवि है जिसको इतिहासकार 'द्विवेदी युग' कहते हैं। उस युग के महाप्राण साहित्य-निर्माता श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी-कवियो का एक अच्छा-खासा समह तैयार किया था। श्री 'हरिऔच'. श्री मैथिलीशरणगप्त, श्री रामचरित उपाध्याय, प० लोचनप्रसाद पाडेय सादि कवि दिवेदी-मंडल के कवि कहे जाते है, जिन्होने अपनी कविताओं में दिवेदीजी के बादेशो. बाजाओं और इच्छाओं का अक्षरश पालन में किया। इसके विपरीत, उस यग में कुछ ऐसे भी कवि हए जो इन क(वयो से बिलकल भिन्न प्रकृति के थे। इनकी रुचि स्वतन्त्र और काव्य-शैली जन्मुक्त थी। बधन और सीमा के पर्दे को चीरकर इन कवियो ने काव्याकाश में स्वच्छद उडान भरी। ऐसे कवियो मे राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', नाथुराम धर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, लाला मगवानदीन 'दीन'. रूपनारायण पाडेय के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन सब कवियो में श्री रामनरेश त्रिपाठी ही सबसे अधिक स्वच्छदतावादी कवि है। विद्वान आलोचक आचार्य शक्ल ने हिन्दी के इन स्वच्छद कवियो को 'द्विचेदी-मडल' से बाहर के कविगण कहा है, क्योंकि इनकी अपनी मौलिक प्रवृत्तियाँ थी, अपनी शैली थी और अपनी माषा थी। परानी परम्परा और बँधे-छँदे सिद्धान्तो की लीक पर चलने से इन कवियो ने इन्कार कर िया था। द्विवेदी-युग में आचार्य के झठे प्रसाद को लोग बडे सम्मान और श्रद्धा कें भाव से स्वीकार करते थे। लेकिन हिन्दी के इन स्वच्छद कवियों को अपनी मेहनतः से बनाई हुई रोटी ही अधिक पसन्द थी। वस्तुत छायावाद के प्रहरी-कवि प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी आदि के हिन्दी-ससार में जाने के पहले इन कवियो ने स्वच्छदतावाद के पथ को प्रशस्त कर दिया था। इसीलिए डॉ॰ श्रीकृष्णलाल ने इन कवियो को स्वच्छदतावाद के प्रथम उत्थान काल का जन्म-दाता कहा है। सच तो यह है कि त्रिपाठींजी-जैसे कवियो ने ही छायावाद की पृष्ठभूमि तैयार की थी।

प० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में "जिस स्वामाविक स्वछवता का श्रेमक्कीं सीधर पाठक ने दिया था उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में शिषाठी जीं हो विकाई पड़े।" विपाठी जी वास्तव में, द्विवेदी-युग के सर्वेश्वेष्ठ स्वष्ट्यंदर्ता वादी की विष् दें। इनकी स्वच्छदवादिता की भारा एकमुखी न होकर अनेक सोतीं-में वही हैं।

ऐसी बात नही है कि उन्होने पुरातन के प्रेम को एक किनारे रख दिया है बल्कि चिर परातन और अभिनव वर्तमान दोनो का अद्भुत समन्वय उनकी रचनाओ में हुआ है। जहां द्विवेदी युग के अन्य किवयों ने प्राचीनता के प्रति अपनी अन्य श्रदा की श्रद्धांजिल चढाई है, वहाँ त्रिपाठीजी ने अपनी सजग बुद्धि से काम लिया है। उन्हें अन्ध भिन्त से विराग है और सगत विचारों से अन्राग । उन्होने पुरातन के जर्जर सपनो से अपने साहित्य का न्यू गार नही किया। वे स्वप्नवादी नही, जागरण-वादी है - प्रात काल जागरण। आँखो के सामने होने वाली प्रतिदिन की घटनाओ को ही ये जीवन का सत्य कहते हैं। उनकी कविता में न तो कल्पना का किल्लोल है. और न अतीत की पकार । उसका आसन समसामयिक युग है, जिसमें कवि साँस लेता रहा है। त्रिपाठीजी के लिए भूत निष्प्राण है, भविष्य अनिश्चित और वर्तमान स्पष्ट है। उन्होने मुखरित वर्तमान को ही अपने साहित्य का आधार बनाया है, अपने यग के मुखरित भारतवर्ष की ही जीती-जागती तस्वीर खीचने की सफल चेव्टा की है। यह उनकी बहुत बडी विशेषता है। हिंदी के प्राचीन कवियों ने अपने युग के 'वर्तमान' से मुँह मोड िल्या था, रीति-कवि केवल अपने युग की 'वासना' को ही वाणी दे सके थे और भारतेन्द्र बाबू देश की वर्तमान दूरवस्था पर ही अबाध आंसु बहाते रह गए थे। लेकिन दिवेदी-युग के कवियो ने पहली बार देश की दासता के मल कारणो को समझते हुए उसके लिए निदान ढूँढने की सिक्रय चेष्टा की थी। फिर भी उनका मन 'शानदार अतीत' के सपनो मे ही अधिक उछझा रहा, वर्तमान उनसे भी उपेक्षित बना रहा। हिंदी-साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम भारतेन्द ने ही साहित्य में यंग की प्रत्यक्ष तस्वीर खीचने का सफल प्रयास किया था। 'भारत जननी', 'भारत-दुवैशा', 'अन्धेर नगरी' आदि उनके इसी प्रयास के प्रत्यक्ष प्रमाण' है। त्रिपाठीजी का काव्य इसी परम्परा का पोषक है। उनकी कविता मन-सोदक नहीं है, वह तो क़नैन की गोली है, जिसके स्वाद से सारा शरीर श्रमझना जाता है। उन्होने अपने यग के ऐतिहासिक सत्य की यथार्थ तस्वीर खीची है। उसकी बेदनाओं, कशमकश, प्रश्नो आदि को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। सन् १९१० से १९२१ तक का भारत त्रिपाठीजी की रचनाओं में अच्छी तरह बोल उठा है।

त्रिपाठीजी महात्मा गांची के अन्य उपासको में से हैं। याचीक्यद के दार्शिनक सामाजिक और राजनैतिक सिदातों को इस किन ने सिर मुकाकर स्वीकार किया है। अत त्रिपाठीजी एक गांचीनादी कि है। अतएव उनकी समस्त रचनाओं में गांची-वाद की मूल मान्यताएँ मुखरित हुई है। यदि यह कहा जाय कि त्रिपाठीजी की काव्य-रचनाओं में गांचीनाद की सुन्दर और समृचित अभिव्यक्ति हुई है तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस किन के हृदय में देश-प्रेम की तीवता तभी जगी जब ये महात्मा गांची के सम्पर्क में बाए और जब महात्मा जी का प्रवेश मारत की राजनीति में हुआ था। त्रिपाठीजी का राष्ट्र-प्रेम गांची जी की देन है। उनकी समस्त रच-नाओं में राष्ट्रीयता उनकी किनता का में इस्द बन गई है। खतः राष्ट्र-प्रेम त्रिपाठी

की की काव्य-कृतियो का मूलाघार हैं। वे जहाँ कही भी हो, अपने प्यारे देश को कभी नही भूलते। महास्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले भारतीय आन्दोलनो की स्वब्द झलक इनकी समस्त काव्य-कृतियों में देखने को मिलती है। देश की आजादी की छड़ाई में देश में धन-जन की जितनी क्षति उठानी पढ़ी, उसकी पूरी व्याख्या उनकी रचनाओं में की गई हैं। इसिलए मैं त्रिपाठीजी की काव्य-कृतियों को इति-हास का सत्य कहता हूँ, क्योंकि काव्य से अधिक उनका महत्त्व ऐतिहासिक है। यदि हम १९२१ के असहयोग-आन्दोलन की झाँकी लेना चाहें तो 'पश्चिक' का पढ़ना अनिवार्य होगा। इस कवि की प्रत्येन कृति में देश के स्वतत्रता-संग्राम को मुँह खोलने का अवसर दिया गया है—वह इतिहासकार के स्वर में बोल उठा है। मार-तीय स्वतत्रता-संग्राम का इतना प्रत्यक्ष और जीता-जागता चित्र हिन्दी के किसी भी अन्य कवि ने नही दिया। इस क्षेत्र में त्रिपाठी जी अक्षेत्र है। शुक्ल जी के खब्दों में यह कहा जायगा कि स्वदेश-भिनत की जो भावना भारतेन्द्र के समय से चली काती थी, उसे सुन्दर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्ष क रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। देश-भिनत को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें खंदे हे नही।'

द्विवेदी-युग के कवियो की एक विशेष प्रवृत्ति थी। वे आध्यात्मिक काव्य किखना अधिक पसन्द करते थे। त्रिपाठी जी इस प्रवृत्ति से अख्ते रहे। उन्होने वपनी समस्त काव्य-कृतियों को खड काव्य में बाँच दिया। उनका खड काव्य भी जनकी स्वच्छद मनोब्रत्ति का परिचायक है। उन्होने अपनी मौलिकता और स्वच्छद-वादिता का परिचय दिया। हिन्दी के प्राचीन खड काब्यो का मुलाघार या तो पुराण होता था या इतिहास। इनकी कथाओं में इतिहास, पुराण और जनश्रुति की आधार-कृति पर रगीन चित्र चित्रित किये गए है। लेकिन इनके विपरीत त्रिपाठी जी ने अपने खड-काव्यो—'स्वप्न', 'मिलन' और 'पश्कि'—में उन्मक्त कवि-कल्पना-प्रसूत आख्यान दिये है। इनकी कथाएँ न तो प्राचीन इतिहास से की गई है और न पूराणो से ही; ये न तो जनश्रुति के आधार पर खड काव्य की रचना करते है और न किसी मधमित-अन्धविश्वास से प्रेरित होकर ही। त्रिपाठी जी के खड काव्यो का कथानक सम-सामियक युग से सम्बन्ध रखता है। उनकी कयाओं का मुलाघार वर्तमान की घारा में बहता हुआ इतिहास होता है। लेकिन उनकी श्रिक्या कल्पना-प्रसुत होती है। सक्षेप में यह कहा जायगा कि त्रिपाठी जी के काव्य का कथानक वर्तमान इतिहास का सत्य होता है। 'पथिक', 'मिलन', 'स्वप्न'-इन तीन खड काव्यो मे उन्होने वर्तमान भारतीय इतिहास और स्वस्य कल्पना का सुन्दर समन्वय किया है। कयानक के निर्माण में उन्होंने अपनी स्वच्छंद प्रकृति का परिचय दिया है। वस्तुत, त्रिपाठी जी का खंड काव्य वर्तमान हिन्दी-खंड-काव्य का आधु-विकतम संस्करण है। उनके खंड काव्य और प्राचीन खंड काव्य के स्वरूप में काफी अक्तर है। इस कवि ने खड काव्य की शैली मे भी कुछ परिवर्तन कर दिये है। प्रस्वीत खड काव्य में 'सर्ग' के आरम्भ में किसी देवी-देवता की बन्दना करना सावश्यक समझा जाता था लेकिन त्रिपाठी जी ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी है। हाँ प्राचीनो की तरह उन्होने प्रत्येक सर्ग के आरम्स में प्रकृति-वर्णन अवस्य किया है। इनकी कृतियों में हम प्राचीन और नवीन का स्वस्थ और सखद समन्वय पाते है। जो स्वच्छदतावादी कवियो की एक मुख्य विशेषता दे। हिन्दी के प्राचीन कवि ने देश-प्रेम को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया था और इसीलिए प्राचीन खड काव्यों में केवल रसो-ग्रु गार, वीर और शान्त रसो-का समावेश हो सका हैं। लेकिन त्रिपाठी जी ने अपने खड काव्यों में नये और विविध विधयों को उन्मुक्त उडान भरने के लिए अनेक अवसर दिये है। इतना होते हए भी अनके काव्य का एक ही विषय है-देश-प्रेम। इस क्षेत्र पर जितना त्रिपाठी का एकाधिकार है उतना श्री मैथिलीशरण गुप्त का भी नहीं है। यदि मैथिलीशरण की राष्ट्रीयता में साकेतिकता और परोक्षता है तो त्रिपाठी जी की राष्ट्रीयता में प्रत्यक्षता, और स्पष्टता । उन्होने अपने राष्ट्-प्रेम को कथानक के आवरण से उकने की चेष्टा कभी नहीं की। इसके अतिरिक्त, यदि मैथिलीशरण गुप्त में प्राचीनता के प्रति अत्यधिक ममता है तो त्रिपाठी जी मे आधनिकता के प्रति उत्साह और तल्ली-नता । त्रिपाठी जी को निराधार सपनो से स्नेह नही है । वे वस्तुस्थिति से अधिक उलझना-सुलझना चाहते है। इसीलिए उनकी कृतियो में वर्रामान की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं को ही अधिक खुलने दिया है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि त्रिपाठी जी की कृतियाँ वर्तमान जीवन की राजनीति से ही विशेष सम्बन्ध रखती है। नवीन, आकर्षक, मौलिक और अभिनव कथानक की उदमावना करने में उन्हे आशातीत सफलता मिली है। आचार्य शक्ल ने भी अपने इतिहास में लिखा है कि "त्रिपाठी जी की कल्पना ऐसे ममें पथ पर चली है जिस पर मनुष्य-मात्र का हृदय स्वमायत. ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनकल स्वच्छद सचरण के लिए कवि ने नतन नाथा की उदमावना की है 1"

देश-प्रेम के अतिरिक्त, त्रिपाठी जी का प्रकृति-प्रेम भी उनके काव्य का एक प्रधान अग हैं, जिसके बिना उनकी काव्य-कृतियाँ अधूरी हो जायेंगी। उनके काव्य से यदि प्रकृति-वर्णनों को निकाल लिया जाय तो उसकी स्थित वहीं हो जायेंगी जो धान के पौधे काट लेने के बाद खेतों की हो जाती ह। प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में भी इस किन ने अपनी स्वच्छद-प्रियता का परिचय दिया है। प्राचीन किन्नयों और दिवेदीयुगीन किन्यों की तरह परम्परा-प्राप्त प्रकृति-वर्णन की रीति-नीति को त्रिपाठी जी ने नहीं अपनाया। उनकी समस्त काव्य-कलिकाएँ प्रकृति की रमणीक गोद में प्रस्फुटित हुई है। प्रकृति किन के प्राणों की सहचरी है। किन ने 'पियक' तथा अन्य पुस्तकों में अपने अनन्य प्रकृति-प्रेम का परिचय दिया है.। उनका प्रकृति-प्रेम प्रकृति के पुज़ारी पत कं प्रगढ प्रेम से किसी भी तरह घट-कार नहीं है। पत जी और त्रिपाठी जी के प्रकृति-प्रेम में यदि अन्तर है तो इस बात का कि पत प्रकृति के केवल बाह्य सींदर्थ पर ही मुग्य नहीं होते बल्क उसके अन्तर

की भाव-ऊर्मियों को पा लेने की चेट्टा करते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी उसके बाहरी रूप-रंग का वर्णन करके सतुद्ध हो जाते हैं। दिवेदी युग में त्रिपाठी जी-जैसा प्रकृति-प्रेमी किव दूसरा नहीं हुआ। सच तो यह है कि जिस स्वच्छद प्रकृति-रूप का आभास भारतेन्द्र-युगीन किव श्रीघर पाठक दे गए थे, उसीका प्रकृत-विकास त्रिपाठी जी ने किया। प्रो० रामशकर शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि "प्रकृति-चित्रण में त्रिपाठी जी अपनी ओर से कुछ भी नहीं मिलाते हैं। जो दृश्य जैसा है वैसा ही उसे आकित कर देना उनकी विशेषता है।" प्रकृति के इस स्वच्छद और स्वतत्र तथा यथार्थ रूप का वर्णन करने में किव को प्रश्वसनीय सफलता मिली है। देश-प्रेम और प्रकृति-प्रेम त्रिपाठी जी की कविता-कामिनी के ऐसे आवश्यक आमूषण है जिनके अभाव में वह विघवा-जैसी शून्य और वीरान मालूम होगी।

त्रिपाठी जी का काव्य बाधुनिक खडी बोली कविता का स्वाभाविक विकास है। द्विवेदी-युग के कुछ कवियो का यह विश्वास था कि खडी बोली कविता के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसका 'खरापन' पाठको के कान फाड डालता है। लेकिन सरस्वती के वरद पुत्रों ने अपनी साधना से यह सिद्ध कर दिया कि खडी बोली में 'वजभाषा' की कोमलता और माघर्य तथा 'अवधी' की गम्भीरता लाई जा सकती है। इनमें मैथिलीशरए गुप्त, हरियौव, त्रिपाठी जी-जैसे चोटी के कवियों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। त्रिपाठी जी की काव्य-माषा स्वच्छना और सरलता के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुकी है। इसमें भाषा की सरलता भी है और प्रवाह भी। भाषा को नम्भीर बनाने के लिए कवि ने सस्कृत के प्रचलिन शब्दों का प्रयोग किया है। आवनिक खडी बोली हिंदी-कविता की भाषा के सस्कारको. निर्मानाओ और विघा-दाओं में त्रिपाठी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता, है। उन्होंने अपनी कविता के लिए जिस माषा को चुना वह साहित्यिको की भाषा नही है, वह जन-साधारण की है, क्योंकि उन्हें अपने सर्वसाधारण पाठकों को ही गाधीवाद की अहिसा-नीति आदि का सदेश देना था। इसलिए उनकी कविता में सरलता और प्रवाह है जो जन-माषा की एक मुख्य विशेषता होती है। इसने कोई सदेह नही कि २० वी शताब्दी के प्रथम दो चरणों के हिंदी-साहित्य-निर्माण में त्रिपाठी जी की भी अपनी देन है और वह भी हमारे प्रतिभा-सम्पन्त कवियो में एक सबल शक्ति है।

# हिन्दी-काव्य में 'दिनकर'

"दिनकर इस बात के लिए सदा स्मरण किये जायेंगे कि छायावाद से प्रगति-बाद के क्षेत्र मे आने वाले किवयों में उन्होंने परिवर्तन की पकार को सबसे बीघ सुना।" जिस तरह छायावाद का जन्म द्विवेदी-यूग के गर्म से हुआ, उसी प्रकार तयाकथित प्रगतिवाद की सुष्टि भी छायावाद-युग की प्रतिक्रिया में हुई। हिन्दी-कवितां के इस दिक्-परिवर्तन का आह्वान श्री सुनित्रानन्दन पन्त ने प्रयाग से निकलने वाले पत्र 'रूपाम' (१९३२ ई०) के द्वारा कर दिया था। काशी से प्रकाशित होने वाला प्रसिद्ध पत्र 'हंस' (१९३० ई०) भी प्रेमचन्द के स्वर-में-स्वर मिलाकर उस (प्रगतिवाद) का स्वागत पहले ही कर चुका था। दिनकर उन दिनो कालेज के विद्यार्थी थे। लेकिन हिन्दी-कविता में होने वाले इस उलट-फेर की आशका और समावना से वे अपने मावुक-युंवक कवि को परिचित कराते जाते थे। युग की विचार-भारा और उसकी बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति दिनकर सदैव जागरूक और सचैत रहे है। अतः ऐसा कहना उचित होगा कि दिनकर के किव का निर्माण उनके समय की परिस्थितियों ने ही किया है। निर्धन परिवार में जन्म छेना, बचपन में पिता कें प्यार से वंचित होना, किशोरावस्था में सासारिक दायित्वो का असमय में आ जाना-ये उनके जीवन की कठोर परिस्थितियी के सूचक थे। इन्ही बाह्य प्रेरणाओं ने दिनकर में आवेगशीलता भरी, स्वर में विद्रोह और प्राणी में हुकार भरा। छायावाद-युग में जीवन की बाह्य प्रेरणाओं से प्रभावित होने वाले कवियों में 'नवीन', भगवतीचरण वर्मा, ग्रचले, नरेन्द्र, बच्चन, नेपाली इत्यादि के नाम भी लिये जाते है। इन कवियों में आवेंग, उद्देग और प्रवेग की प्रबलता है। आगे चलकर इन कवियो के भी दो वर्ग हो गए। एक वह वर्ग जिसने गाधीवाद की शरण ली और दूसरा वह वर्ग जिसने लाल रूस के लाल सिद्धातों को सहर्ष स्वीकार किया। दिनकर पहले वर्ग के किव है। प्रो० विश्वनायप्रसाद मिश्र ने भी इस किव को \*भारतीय काव्य-परम्परा के अनुगामी छायावादियो का सगोत्र' कहा है। यद्यपि दिनकर गाधीवाद के सैदातिक विश्वासी को अस्वीकार करते है, तथापि शुद्ध रूप से ये गाधीवादी भी नही है। कुछ बातो में इनका उससे मतभेद बना हुआ है। विश्रेषत. गांधी जी के अहिंसावाद से कवि का मतमेद प्रारम्भ से ही बना रहा है।

१. 'दिनकर और उनकी कृतियां'—स॰ प्रो॰ कपिल पृ॰ ७ ।

दिनकर को अपना काव्य-पथ निर्मित् करने में जितना अपने से उलझना पड़ा है उतना हिंदी के किसी भी दूसरे किव को नही करना पड़ा । अपने काव्य-जीवन के उषा-काल से ही यह किव एक प्रकार के मानसिक सवर्ष में पलता रहा है । 'हुंकार' में यह सवर्ष काफी तीव्र हो उठा है । आवेग-प्रवेग-उद्देग की मुखरता जितनी 'दिनकर' के काव्य में हैं उतनी हिंदी के किसी भी दूसरे किव में नही पाई जाती । घीर वृद्धिता और अर्थ-सकट ने किव को विद्रोही बना दिया । वह पूँजीवाद का दुरमन बन बैठा । उसके काव्य में काति का जो स्वर इतनी अधिक सतह पर उमरकर बाया है, उसका यही कारण है ।

हिंदी में ऐसे कवियों का सर्वथा अभाव है कि जिनकी रचनाओं में ग्राम-जीवन का उन्मुक्त चित्रण हुआ हो। गोल्डस्मिथ और टामस हार्डी-जैसे लेखको का हिन्दी-काव्य-साहित्य में अभाव ही है। हिंदी के कवि प्राय. शहरी होते है। ऐसे कवि जब प्रगतिवादी स्वर का राग अलापने लगते है तब जीवन की अनुभूति और सत्य सिर मुनने लगते हैं। किसान और मजदूरो पर कविता लिखने वाले कितने कवि ऐसे है जिन्होने उनके गन्दे जीवन और वातावरण में घुछ-मिलकर उनकी समस्याओं की समझने की चेष्टा की हो। अतएव, ऐसे कवियो की रचनाओ में कृत्रिम भावनाएँ ही अधिक होती है। ऐस कवि किसी राजनीतिक 'वाद' का नारा बुलन्द करने वाले होते है, जिनका काम अपनी पार्टी के हाथ मजबूत करना होता है। इनकी 'बौद्धिक सहानु-मूर्ति ही अधिक बजने लगती है। दिनकर की अनुमूर्तियाँ उनके कुरूप और विषम जीवन की अनुमृत-गीतियाँ है, जो उनकी रचनाओ में उभरकर आई है। जिस कवि ने अपने जीवन का बहुत बडा भाग गाँव के गन्दे वातावरण मे विताया है, जहाँ निर्घनता अट्टहास करती है, जिसने शहरी जीवन के खोखलेपन और टीम-टाम को निकट से देखा है, जिसने वर्तमान युद्ध से होने वाले दुष्परिणामो का समीपी अध्य-यन किया है, उस कवि की आत्मा वर्तमान जीवन की विभीषिकाओ से घवराकर क्यों न चीत्कार कर उठेगी! दिनकर की कविता में उनकी प्रपीडित आत्मा का चीत्कार स्पष्टतः अट्टहास कर उठा है। उनका हृदय मानवता तथा देश के जर्जर जीवन को देखकर कराह उठता है। यही कारण है कि हमारी गरीबी के कारणो का पर्बोफाश करते हुए कवि जब हमारी नसी में उत्साह और औज भरने की चेष्टा करता है तब सूखे-साखे शरीर में भी खून की घारा उबलने तथा उमडने लगती है। इतनी गति, इतना ओज, इतना उत्साह और इतना आवेग भरने वाला कवि हिंदी में कोई दसरा नजर नही आता। यह दुर्माग्य की बात है कि दिनकर-जैसे प्रतिभा-शाली कवि, जिनका सम्मान आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, का जन्म एक ऐसे प्रान्त में हुआ जहाँ निरक्षरता और निघंनता नगा नाच नाचती है। बिहार की मूमि में जन्म छेना उनके लिए एक महान् अपराघ सिद्ध हुआ। मेरा विक्वास है कि यदि दिनकर का जन्म बिहार में न होकर उत्तर-प्रदेश के किसी भी भाग में होता तो बाज उन्हें नहीं स्थान मिला होता जो स्थान इस समय महादेवी और पत को स्वतः प्राप्त है। अब तक दिनकर बिहार में उपेक्षित ही रहे। कुछ वर्ष पहले, उत्तर-प्रदेश

में इस किव का जैसा अभिनन्दन हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि हिंदी-संसार अब दिनकर की शिंदत और महत्ता का कायल होने लगा है। यह बढी प्रसन्नता की बात है कि यू० पी०-बिहार का पुराना सौत-सम्बन्ध, पुराना साहित्यिक सघषं अब दूर होता जा रहा है। हिंदी में दिनकर एक असाधारण शक्ति है जिनके शौर्य और प्रतिमा का अनुभव हिंदी के कम ही लोगो ने किया है। यदि मेरी बात अत्युक्ति तथा अतिशयोक्ति न समझी जाय तो में यह कहना चाहूँगा कि दिनकर का जन्म यदि बगाल और इगलैंड में होता तो उन्हें वही स्थान मिला होता जो स्थान अगरेजी साहित्य में एजरा पाउण्ड (Ezra Pound) और आधुनिक बगला-साहित्य में नजरल इस्लाम को मिला है। चूँकि दिनकर के साहित्य का अभी तक आलोचनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए हिंदी के पाठक तथा स्कूल-कालेज के विद्यार्थी उनकी वास्तविक शक्ति का अनुभव नहीं कर सके है। बडी प्रसन्नता की बात है कि अभी हाल ही में दिनकर पर दो आलोचनात्मक पुस्तके प्रकाशित हुई है—एक का नाम है—'दिनकर और उनकी कान्य-कृतियाँ' (सम्पादक प्रो० कपिल) और दूसरी का नाम—'दिनकर और उनका साहित्य' (प्रो० मुरलीघर श्रीवास्तव)। वह दिन अब दूर नहीं जब कि इस कि की गणना भी राष्ट्र के अमर कलाकारों में होगी। उसके गुभ चिह्न दिखने लगे है।

विनकर ने हिन्दी में किनता की एक सर्वथा नूतन परम्परा की नीव डाली है। यिं हम उस परम्परा को किसी 'वाद' के चौक्षट में बौधकर देखने का प्रयत्न न करे तो यह कहा जा सकता है कि सिहत्य-ससार में क्रान्ति का महामत्र फूँ कने वाले किनयों में दिनकर का सर्व प्रथम स्थान है, जिन्होंने अपनी हुकार से ब्यक्तिना ता सुख-दु ब से पीडित होने वाले छायावादी किनयों को नव जागरण और नवचेतना का सन्देश दिया और देश से पूँजीवादी सस्था को उखाड फ़ॅकने के लिए देश के नवयुवक किनयों का आहान किया। दिनकर से पहले भी श्री बालकृष्ण धर्मा 'नवीन ने 'उथल-पुथल' मचाने वाली तान छेडी थी। लेकिन उनका आवेग ददं की तरह उठा और बाँसू की तरह गिरकर रह गया। 'भारत-मारती में भी मारत के नौजवानों को देश की परतत्रता दूर करने का सूखा उपदेश दिया गया था, लेकिन अनुभूति की जो तीव्रता और भावों की गतिशीलता कान्ति की पुकार में होती है वह रूखे-सूखे उपदेशों में नहीं होती। दिनकर अपनी किनताओं के द्वारा सूखें शरीर में तरल रक्त का उवाल पैदा कर देते हैं। इस दृष्टि से किन की रचनाओं में 'हुकार' का एक निशिष्ट स्थान है।

हिन्दी-कविता में दिनकर ही एक ऐसे किव हैं जिन्होने किसी भी 'वाद' या किसी विशिष्ट साहित्यकार का गुरु-मत्र स्वीकार नहीं किया। गुप्तजी की कविता इसिए ठडी पड गई कि उनकी कविता पर आचार्य द्विवेदी की अत्यधिक उप-देशात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता की गहरी छाप पड चुकी थी, श्री रामनरेश त्रिपाठी का काव्य इसिलए शिषिल पड गया कि उन पर एक-मात्र गौधीवाद का गहरा अभाव पडता रहा। वास्तव में उनका काव्य आज इतिहास की भाव-सामग्री

बन गया है। आरम में दिनकर त्रिपाठी जी के पथ पर चले थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें अपना रास्ता बदल देना पडा। गाँधी जी के अहिंसावाद से यह कवि आज भी समझौता नही कर सका है, जिसके सामने गुप्त जी और और त्रिपाठी जी सदैव हाथ जोडे खडें रहे है। गाँघीवाद के प्रति दिनकर श्रद्धाल अवस्य है, विश्वासी नहीं मालूम होते । युग की परिस्थितियों की आवश्यकताओं के प्रति जाग-रूक होकर ही उन्होंने अपनी कविता का राज-मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही, उन्होने साधारण जनता की मानसिक ग्रथियों का अध्ययन करके उनकी माँगों को भी अन्सुना नही किया। इस दृष्टि से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि दिनकर ने भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहा है। उनके विरो-िषयो ने इस किव को साम्यवादी किव कहकर उनकी खिल्ली उडानी चाही थी। क्लेकिन 'रसवन्ती' की भूमिका में वस्तु-स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होने अपनी काव्य-प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "साहित्य के क्षेत्र में हम न तो किसी गोयबेल्स की सत्ता मानने को तैयार हैं, जो हमसे नाजीवाद का समर्थन कराये और न किसी स्टालिन की ही, जो हमें साम्यवाद से तटस्य रहकर फूलने-फलने नहीं दे सकता। हमारे लिए फरमान न तो क्रेमलिन से का सकता है और न आनन्द-भवन से ही। अपने क्षेत्र में तो हम उन्ही नियंत्रणो को स्वीकार करेंगे जिन्हें साहित्य की कला अनन्त काल से मानती चली आ रही है।" स्वच्छदवादिता दिनकर की कविता का एक ऐसा गुण है जो हिन्दी के अन्य कवियों के बाँटे में कम ही पडा है। लेकिन उनकी स्वच्छदता उच्छ्खलता का पर्याय नही है। विचारों का सत्लन और विश्वासी स्वर की दृढता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। बगलें झाँककर राह बदलने वाली प्रवृत्ति दिनकर मे नही है। हिन्दी के अनेक आधुनिक कवियो ने ऐसा किया है। यही कारण है कि दिनकर जिस सतह पर खडे हुए है, उसकी के चाई पर बढते चले गए है। पत जी ने तो कई बार अपनी कविता की राह बदली लेकिन दिनकर के काव्य का एक ही रास्ता है। बच्चन की ये पित्तयाँ इस कवि के काव्य-जीवन पर अच्छी तरह लागू होती है

ग्रलग-ग्रलग पथ बतलाते सब, पर में यह बतलाता हूँ— राह पकड तू एक चला चल, पा जायेगा मधुशाला—

यह बात याद रखने की है कि बच्चन जी की अपेक्षा दिनकर 'मघुकाला' के स्थान पर 'मानवकाला' पाने के अभिलाषी है, क्यों कि 'मघु' को ये पहले ही हला- हल समझकर सदा के लिए पीकर नीलकठ शिव हो चुके हैं। उनके हृदय की व्यक्तिगत बाका-निराशा की बदली कमी फट चुकी हैं। उनका एक ही रास्ता हैं। जिस पर वे बाज भी चलते चले जा रहें हैं। लेकिन उनका रास्ता अनेक खाई-खंदको से भरा है, जिसको तय करने के जिए मुजाओ में शक्ति, दिल में हिस्मत और मस्तिष्क में गमें जोई। चाहिए। विचारो-भावो की दृदता जितनी दिनकर में

है उतनी आधुनिकतम कवियो में से किसी भी प्रगतिवादी कवि में नही मालूम होती।

एक बात और । दिनकर ने 'हुकार' के 'आमुख' में अपने को 'चारण-कवि' कहा है। चारण-कवियो की परम्परा १२ वी शताब्दी मे ही शक हो चकी थी। इनमें चन्दबरदाई का प्रमुख स्थान है। जिस तरह कुछ लोग कवि चन्द को 'राज-स्थान का एक-मात्र कविं समझते है, उसी तरह कछ लोग दिनकर को भी 'बिहार का एक-मात्र कवि' समझते हैं। डॉ॰ नगेन्द्र ने अपनी पुस्तक 'विचार और अनुभूति' में एक स्थान पर लिखा है कि, 'दिनकर ऐसे प्रान्त के कवि है जहाँ निर्धनता अट्टहास करती है। वर्ग-वैषम्य भी बिहार से अधिक शायद रियासतो में ही मिले। इससे यह व्यजना होती हैं कि कही दिनकर केवल बिहार के ही प्रतिनिधि कवि तो नहीं हैं ? फिर उनके राष्ट्रीय कवि का महत्त्व ही क्या रह जाता है ? ऐसी हालत मैं उत्तर-प्रदेश की सरकार का दिनकर के 'कठक्षेत्र' पर दिया गया बारह सौ रुपये का पुरस्कार निराधार और व्यर्थ हो जायगा । यह सच है कि बिहार गरीबो का प्रान्त हैं, छेकिन यह भी सच है कि महावीर और बुद्ध के इस देश में कान्तिमूलक विचार-बाराओं की उद्घोषणा भी सदैव होती रही है। दिनुकर ने भी कान्ति के महामत्र का उच्चारण किया है-देश की गरीबी को विदाई देने के लिए। बिहार में वर्ग-वैषम्य के स्थान पर धीरता और सन्तोष ही अधिक है। इसीलिए यहाँ की गरीबी बरसे से जह जमाकर बैठी रही। यह तो दिनकर की उन्मुक्त कल्पना का विस्फोट हैं कि उसने अपने प्रान्त की जर्जरावस्था के दर्भण में देश की निस्सहायावस्था का अनुमान लगाकर कान्ति का सकिय आह्वान किया और समुचे राष्ट्र में वर्गहीन और जातिहीन समाज की स्थापना करने में पूरा-पूरा सहयोग दिया। संच तो यह है कि दिनकर को हम चन्द और भूषण की पिनत में बैठा ही नहीं सकते। दिनकर यदि चारण कवि है तो इसलिए कि उन्होने भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा, कान्ति का राग अलाप करके भी की है। विहार की निर्धनता इस देश की गरीबी हैं। मारत की दीनता, दरिद्रता और दुरवस्था के मूल कारणी को जितना दिनकर ने समझा है उतना हिन्दी की नई पीढ़ी के किवयों में से बहुत ही कम किवयों ने समझा हैं। अत इस कवि को प्रान्तीयता की गन्दी गलियों में नहीं छोडा जा सकता; क्योंकि उसकी दृष्टि मे, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता इस अभागे देश के लिए अभिशाप सिद्ध हो चुकी हैं। दिनकर की आत्मा भारत की आत्मा है, जिसने वैशाली, दिल्ली बौर सतलज को याद करके आँस बहाये है। 'चारण-कवि' वह है जो सोई हुई जनता को जागरण का मत्र देकर जंगाता है और सूखी /द्डियो मे रक्त वा सचार करता हैं—दिनकर ने यही किया है। उनका चारण-कवि राष्ट्रीयता का गीत गाता है, पूँजीपतियों के विरुद्ध बगावत का झडा खडा करता है, मासुम बच्चो और निस्सहाय स्त्रियों के दु स की करण कहानी कहता है और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रलोभनों का अडफोड करता है। इसके साथ ही, वह विगत और वर्तमान मुगो को एक सास्कृतिक भूमि पर सड़ा करने का प्रयत्न भी करता है। दिनकर का कार्य किसी

भी राष्ट्रीय नेता से कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। श्री बेनीपुरी ने ठीक ही कहा है कि "'दिनकर के आगे का मैदान अभी उसीका है।" उनका-जैसा कवि न तो पहले कभी हुआ और न आज कोई दूसरा नजर आता है। हाँ, उसका अनुकरण अवस्य हो रहा है। देश के नवयुवक कवियों के लिए यह एक प्रेरक शक्ति है, जिसने न जाने कितने राष्ट्रीय कवियों को प्रेरणा देकर कवि सिद्ध किया। दिनकर उन बहे-बुढो के कवि नहीं है जो चरस, चडु पीकर आंख मूँदकर बिना समझे-बुझे 'रामायण' का पाठ किया करते हैं। वे तो उन नौजवानो की प्रेरक शक्ति है जो अपनी कोमल उगलियों से खजर की जग छुडाते हैं, जो बेफिकी के साथ तुफानों से खेलना जानते है। हिन्दी में वह दूसरा कवि कौन है जिसने भारतीय नौजवानो के मन को इतनी गति के साथ झकझोरा हो ? श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भी, आज से ३०-३२ वर्ष पहले, भारतीय नवयुवको को सात्विक उपदेश दिये थे, 'मारत-भारती' में, लेकिन वे (उपदेश) वन मे निवास करने वाले आश्रमवासी ऋषियों के पवित्र और शान्त जपदेश थे, जिनमें मन मे आवेग, स्नायुओं में बिजली का स्पदन और मस्तिष्क में प्रवेग भरने की शक्ति नही थी। उनमें ठडे मन को क्षोम, निराशा और ग्लानि से भर देने की ही शक्ति थी। दिनकर की कविता ठडे रक्त को तप्त करने की अद भत क्षमता रखती है। घधकते हुए जीवन के अग्नि-कृण्ड में जलते हुए मन् पत्र को वह नहीं देख सकता । इसलिए परम्परागत प्रामाणिक विश्वासों को एक किनारे रखकर उसने युग के अनुकुल हुकार भरी और दूध के अभाव में तडप-तडपकर मरने वाले बच्चो के लिए भगवान की इन्द्रपरी को लटने की ठानी । इससे कुछ कटर सनातनियों के पौराणिक विश्वासी को ठेस लग सकती है, लेकिन दिनकर उन घारणाओ और विश्वासो को अपने कथो पर ढोये फिरना नहीं चाहते जो आज जर्जर, अव्यावहारिक और युग के प्रतिकुल हो गए है। मेरा खयाल है कि इतना अटल विश्वास हिन्दी की नई पाढी की कविता के किसी भी दूसरे कवि में नहीं पाया जाता।

जवानी के दिन अलमस्ती के होते हैं। मानुक किन इन दिनो दिवा-रात्रि, उठते-बैठते मधुर और इन्द्रधनुषी कल्पना का कानन लगाने में लगा रहता है। विश्व के प्राय सभी किन्यों के जनानी के दिन रगीन और काल्पनिक सपनो से मधु-बेठित रहे हैं। पन्त-जैसे सयत और गमीर किन ने भी अपने काल्य-जीवन के उषा-काल में सुन्दरता कल्याणि' की मधुर स्विणम कल्पना में दिवा-रात्रि का रगीन सपना देखा था। लेकिन दिनकर ने समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिये उसकी भी आहुति दे दी। किन देश की आकुल-व्याकुल पुकार के सामने अपने अरमानो की बस्ती में आग लगा देता है और जनता के दु.ख-दैन्य को अपना दुख समझने लगता है। 'इकार' में उसने यह स्पष्ट कर दिया है.

नहीं जीते जी सकता देख विश्व में भुका तुम्हारा भाल । वेदना-मधुका भी कर पान, धाज उम्लु गा गरल कराल ।। देश के लिए इतना आदर्श त्याग हिन्दी के किस दूसरे कवि ने किया ? उत्तें होगा—केवल दिनकर ने।

अन्त मे, मै समाजवादी हिन्दी-आलोचक और कवि डाँ० रामविलास शर्म जी की उस आक्षेपजनित शका का भी समाधान कर देना चाहता हूँ जिसमे उन्होने बताया है कि "हमारा स्वाधीनता-संप्राम ससार की तमाम जनता की आजादी की लढाई का ही एक हिस्सा है, यह बात दिनकर की आँखो के सामने स्पष्ट नहीं है । इसलिए उनके लेखो और कविताओं में जहाँ-तहाँ फुट के स्वर फूट पडे हैं।" इसके उत्तर में मैं इतना ही कहकर डाक्टर साहब को इतमीनान दिला देना चाहुँगा कि जिस कवि ने वर्तमान जर्जर मनुष्य, (जिसके नैतिक मुल्यो का महानाश हो चका है) में भी अमर मन्ष्यता का दर्शन किया है-जिसने तमाम एशिया में स्वर्णिम और जाग्रत 'मविष्य की आहट' सुनी है, जिसने वर्गहीन और जातिहीन देश तथा समाज की कल्पना की है, जिसने पूँजीपितयों के काले कारनामें खोल-खोलकर रख दिये है, जिसने धर्माधिकारियों के कच्चे चिट्ठें खोले हैं, उसकी कविताओं में 'फूट का स्वर' क्योकर फूट सकता है, समझ मे नही आता। हाँ, इतना अवस्य है कि दिनकर ने ससार के पापो को दूर करने वाले परश्रामी श स्त्र हैंसिया-हथौडा वाले लाल निशान को न उडाकर तिरगे झडे को ही अब तक ढोया है. उसकी बदना की ह. उसकी पुजा ही है, क्योंकि उनका यह अटल विश्वास रहा है कि यदि भारत स्वतत्र होकर सही कदम रखकर चल सका, तो उससे विश्व की प्रगति तथा सुख-शान्ति में मदद भी मिल सकती है। कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गुलाम देश का कवि पहले देश का किंव होता है। 'कुरुक्षेत्र' के पहले तक किंव अपने देश को दासता के बधन से मुक्त करने के ही प्रयत्न में लगा रहा। 'कुएको त्र' में पहुँचकर कवि राष्ट्रीयता की चहारदीवारी को तोडकर विश्व-बधुरव और सुख-शान्ति की खोज मे निकल पडा। लेकिन यहाँ भी उसका 'शकाकुल हृदय' उसका अन्तिम समाधान नही पा सका । दिनकर की काव्य-कृतियों में कवि-जीवन का मनीवैज्ञानिक विकास हुआ है । चनकी रचनाओं को इतिहास के आलोक में तथा मनोविज्ञी के प्रकाश में रखकर ही समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं समझा जाती, चाहिए कि 'दिनकर ने दिल्ली और मास्कों के बीच एक पटने वाली दरार की कल्पना की है। आज किव की आँखो के सामने सारा विश्व ही प्रश्न-सूचक चिह्न बन गया है और बनता जा रहा है। दिनकर ने समाजवादी लेखक की हर शतं की सहवं स्वीकार किया है छेकिन किसी विशेष देश के लिखित या परपरित आदर्श को स्वीकार करने में उनका मन सदैव शिक्षकता रहा है। यही कारण है कि उनके विचार पवन की तरह स्वतत्र, सूर्यं की तरह तप्त और आसमान की तरह व्यापक है। दिनकर पर सकीणंता का दोषारोपण करना कवि के साथ घोर अन्याय करना होगा । किसी कवि की आलोचना नप-तुले राजनीतिक सिद्धान्तो को अपना अस्त्र-सस्त्र बनाकर नहीं की जा सकती । मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि साहित्य की राजनीतिक दासता से शीध ही

१. 'प्रगति और परूपरा', पू० १७६।

ूक्त कर दिया जाय, तो अच्छा हो। तभी हमारे कवियो को अपनी प्रतिभा को अकाश में लाने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। एक समय था, जब दिनकर को केवल कृष्टार का किव कहा गया और अब छन्हें केवल 'राष्ट्रीय किव' की सज्ञा दी जाती दू। लेकिन सच तो यह है कि प्राज दिनकर वर्तमान जर्जर और विषण्ण विश्व के लिये 'अमर शांति' की खोज में निकले हैं। आज उसी ओर उनकी कविता का प्रयाण हो चुका है।

# प्रकृति के कवि पंत जी

आधुनिक हिन्दी-कविता में श्री सुमित्रानन्दन पत ही एक ऐसे कि है जिनके काब्य का विकास सीधा हुआ है और जिनके प्रगति-चिन्हों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। समस्त हिन्दी-काब्य-साहित्य में पत जी का प्रकृति-प्रेम अजेय और अप्रतिम है। प्रकृति-प्रेम ही पत जी की कविता की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है जो उनके काब्य का मूल आकर्षण है। यही उनकी काब्य-रचनाओं की आधार-शिला है जिस पर हमारें कि की कविता के भव्य भवन खड़े हुए हैं। सात्प्यं यह है कि पत जी की कविता का मेरदण्ड प्रकृति-प्रेम है। उनका यह प्रेम निर्थंक और निराधार नहीं है। प्रकृति हमारें कि की चेतना की वह शक्ति है जिस पर उसकी भावनाएँ तथा अनुभूतियाँ अवलम्बत है।

प्रकृति पत जी की कविता की जननी है, प्रेरक शक्ति है। यदि पत जी का जन्म 'हिमालय की प्यारी तलहटी' अल्मोडे मे न होकर किसी सपाट मैदान में हमा होता तो फिर किव को यह कहने का कभी अवसर ही न मिलता "कि कविता करने की प्रेरणा मुभे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्म-समि कर्माचल प्रदेश को है। कवि-जीवन से पहले , मुक्ते भी याद है, मैं चण्टों एकान्त मे बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे मीतर, एक अव्यक्त सौन्दर्य का जाल बनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आँखे मुँदकर लेटता था तो वह दृश्य-पट, चुपचाप मेरी आँखो के सामने घुमा करता था। और यह शायद पर्वत-प्रान्त के वातावरण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गम्भीर आहचर्य की भावना, पर्वत की ही तरह निश्चित रूप से, अवस्थित है।" पत की इन पक्तियों से यह स्पष्ट हैं कि प्रकृति-प्रेम ने कवि के हृदय में अज्ञात आकर्षण को जन्म दिया था और इस अज्ञात आकर्षण ने सौन्दर्य भावना को । कबि का हृदय अपने अलौकिक सौन्दर्य में सो देने को मजबूर करता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति ने ही विश्व और जीवन के प्रति एक गम्भीर आश्चर्य-भावना दी है जिसने काबि को चिन्तक और दार्शनिक बनने का अवसर दिया है। प्रारम्भ से ही पत्जी का भावक हृदय प्राकृतिक सौन्दर्यं में खुब रमता आया है। इसने कवि की चेतना को व्यापक बनाया है। 'बीणा' के कवि का किशोर-हृदय विरासत में मिले रीति-काल

# महादेवी का बचपन और उनकी कविता

बचपन के दिन जीवन का अनमोल भाग होते है। अनमोल सिर्फ इसलिए नहीं कि वे दिन बड़ी बेफिकी और अलमस्ती के होते हैं। यो बचपन के रूठे दिनो की याद हमारी जवानी की रगीनियों के बीच भी जब कभी स्मृति-पट पर नाच जाती है, तो दिल उसके लिए तडपने लग ही जाता है। पर यह तो सभी के साथ है, सभी का बचपन समान रूप से ही सभी को प्यारा होता है। यह जीवन इतना भोला, इतना सरल होता है कि उसमें कुछ उलझन की बातें नहीं मिलने की, जिसका विशेष विवेचन किया जाय। फिर भी एक साहित्यिक समालोचक के लिए कभी भी कवि या कलाकार के बचपन का मृत्य विशेष होता है। वयस्क होने पर दुनियादारी के सम्पर्क में आने पर हम कृत्रिम बातो और आचरणो को भी अपनी प्रकृति में ढाल केते है जिससे हमारा स्वामाविक रूप उसमें चुल-मिलकर कुछ ऐसा अवृश्य हो जाता है कि हमारी असली पहचान जल्दी किसी को नही हो पाती। इसलिए असली स्वरूप को पहचानने के लिए बचपन की ओर वापस जाना पडता है। शैशव की मूल भावनाएँ ही ऋमिक विकास द्वारा अन्तत हमारे जीवन की परिचायिका -बनती है । यौवन और यौवन के बाद के दिनो की भावनाएँ अपनी प्रौढता प्राप्त करके शेष जन-मन को प्रभावित करती है, किन्तु उनके बीज बचपन में ही निश्चित रहते है, जिसे पारखी विकास के पहले ही पहचान लेते है। इसीलिए--'होनहार विरवान के होत चीकने पात' देखे जाते हैं।

महादेवी के बचपन की बाते करने की आज इसीलिए आवश्यकता है। महादेवी के काव्य में जो कलापक्ष और भावपक्ष है, वह शिक्षा द्वारा उनकी बॉजत सपित है या उनकी कुछ सहजात विशेषताएँ थी जो काल-क्रम से सशक्त और परिवर्षित होती हुई किव-जीवन में फूट पड़ी है, यही जानना हमारा उद्देश्य हैं। लोग कहते हैं कि-महादेवी के व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं ने उनका दृष्टिकोण अश्रुसिक्त कर दिया। ऐसी स्थिति में एक स्वाभाविक निराशा होती हैं कि उनके जीवन का प्रभाव क्या मेंघ-सकल था?

किन्तु जब हम उनके बचपन के पृष्ठों को पढ़ने की चेष्टा करते है तो वहाँ कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। महादेवी न केवल बीसवीं सदी में पैदा हुई वरन् उनके भाग्य से उन्हें बीसवीं सदी की सभी सुविधाएँ प्राप्त थी। कह सकते

है कि उनकी अगवानी के बिए बीसवी सदी स्वय उनके माता-पिता की प्रकृति में आ बैठी थी। माता का अमित दलार, पिता का सपूर्ण स्नेह महादेवी को बचपन में ही सुलम था। इनके पिता एक हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक थे। जिससे पिता की दुष्टि इस होनहार बाला को विदुषी बनाने की ओर स्वय गई। महादेवी को सस्कृत की शिक्षा देने के लिए विशेष अध्यापक रखे गए थे। जिससे वह अपने देश की सम्कृति और विचार-वारा से परिचित हो सके। संस्कृत महादेवी का प्रिय विषय था। भाषा की प्रौढता, गभीरता, प्रवाह और सरसता महादेवी की कला-भावना को मानो बचपन से ही सहारा देती चली। उस कला को मृद्र प्राण मिल गए बौद्ध-दर्शन से, गौतम बुद्ध की उन छोटी-छोटी जीवन-कथाओं से, जिनमें उन्होने गौतम को मेमने पर दयाद्रं होते और वृद्ध की अवस्था पर करुणा-सिक्त होते देखा था। बौद्ध-दर्शन के शून्यवाद ने महादेवी को प्रभावित किया ही, पर साथ ही उससे भी अधिक मूल्यवान् एक व्याजना उनके कोमल शिशु-मन को मिल गई थी मानव-मात्र के प्रति जीव-मात्र के प्रति सहानमृति की भावना । यही विन्दु महादेवी की कला में कमश विकास पाता रहा है और बढते-बढते आज तक की उनकी कविता में स्पष्ट होता गया है। ससार के दू ख से अपनी व्यक्तिगत अनुमृति को तरल करके. महादेवी ने काव्य में सुसानुमृति की भावना मन मे पैदा की। वही करणा उनकी कला का प्राण है।

महादेवी की प्रकृति आरम्भ से ही स्थिर, शान्त और गमीर रही है। बचपन से ही कुछ सोचते रहने का अभ्यास-सा उन्हे था। उनकी वही अन्तर्मुं सी वृत्ति उन्हें बौद्ध-दर्शन के शून्यवाद या रहस्यवाद की ओर खीच ले गई। नारी की कोमलता ने उन्हें कोमल मावनापूर्ण गीतियो की प्रेरणा दी। बचपन की इन्ही प्रवृत्तियों का विकास महादेवी की कला में देखा जा सकता है।

महादेवी बचपन से ही अन्त कठोर रही है। एक आदर्श और एक सिद्धान्त उन्हें सदा ही प्रिय रहा है और उस आदर्श से चिपके रहने की विशेष क्षमता भी उनमें प्रारम्भ से ही रही हैं। इसी प्रवृत्ति ने उन्हें एक साधिका के रूप में परिणत कर दिया, जिसके फलस्वरूप वें कोलाहल से दूर, प्रचार-भावना से परे रहकर चुप-चाप अपनी वीणा के गीले तारों पर स्वर-सधान करती रही हैं। जिस प्रकार बचपन में अपने हठ के आगे महादेवी किसी की सुनने की नहीं, यो न माने तो अश्व-धार की सहायता से अपनी टेक पूरी करके ही मानती थीं, उसी प्रकार युग की चहल-पहल का प्रभाव महादेवी पर न पडा। अपने स्वीकृत दर्शन पर वें आरम्भ से आज तक दृढ है। और जब प्राय सभी कवियों ने गिलयी बदल-बदलकर सैर की हैं, महादेवी काब्य में अपने सीवें पथ पर अविधान्त भाव से चलती चली जा रही है।

बचपन में ही महादेनी में दी चीजे स्पष्ट रूप से प्रकट थी। एक थी करुणा भीर दूसरी थी दृढता। करुणा की रस-घारा अधु-काच्य में उमड पडी। दृढता की पौरणित एक निर्मूम ज्वाला में हुई, जिसकी अभिव्य नित उन्होंने गद्य में की ह और कर रही है। उनकी सम्पूर्ण कर्मठता, और क्रान्तिकारी भावनाएँ गद्य में ही अभिव्यक्ति पा सकी है।

किन्तु महादेवी की सपूर्णं भावुकता बचपन के दिनो में लिखित पिक्तियों में व्यक्त नहीं हो सकती थी और मन में उन्हें दबाकर उन्हें मिटा देना उनके वश की बात नहीं थीं। इसीलिए उनके जीवन में चित्र-कला की प्रेरणा भी सशक्त हो पढ़ी और जिसे वे लिख न पाती उसकी छवि वे बैठी-बैठी यो ही घटो सोचती रहती, उसे रेखाओं में बांधना चाहती, न बेंघने पर उसे मिटा देती, पर फिर-फिर प्रयास करती ही जाती—उनकी दृढता उनकी प्राथमिक असफलताओं से पराजित न होने पाती। फलत आगे चलकर महादेवी चित्रकारिता में भी अपूर्व सफलता पा सकी, जिसके प्रमाण है 'यामा' और 'दीपशिखा' में मुद्रित उनके चित्र।

बचपन से ही महादेवी कला की उपासिका रही है और कर्तव्य-निष्ठा, लगन, मंभीरता, दुवता उनके बचपन के ही गुण है।

ऐसा था महादेवी का बचपन।

# नई हिन्दी-कविता का भविष्य

आध्निक अभिशप्त युग के सामने आज जो दो समस्याएँ प्रधान बनकर आई है, वे है रूप और रुपया। इसे साधारण माषा मे हम चाहे कामिनी कहें या कचन. या आहार-विहार; पर आज की स्पष्ट भाषा में तो इसका अर्थ रोटी और सैक्स है। सम्पत्ति और सैक्स आज के कलाकार की सबसे बडी समस्या है। वह इन्ही दो पहलुओ को सुलझाने का प्रयत्न करता है। पर उसके सामने एक और इन्द्र है-बद्धि और भावना का, मन और मस्तिष्क का। परम्परा और परिस्थितियो के सगम पर वह अपने काव्य का निर्माण तो करना चाहता है पर रचना की 'मधुमती भूमिका' में वह दो क्षण भी अपने को वर्तमान कोलाहलमय वातावरण से ऊपर नहीं उठा पाता और फिर तुरन्त ही यूग के झावात में बह जाता है। वर्तमान समाज का हर व्यक्ति आज कुण्ठाओं का शिकार है। कलाकार या कवि भी इससे अछता नहीं। यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति की कृण्ठा और अतुप्ति के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं, लेकिन आज के साहित्य में इसका वेंग अधिक तीव दिखाई पडता है। पर यग की मृगत्ष्णा और कलाकार की लालसा में अन्तर है। युग की घारा अपना रास्ता बनाती है और कलाकार अपना निर्माण करता हैं। लेकिन आज के कलाकार पर यूग के धर्म और उसकी परिस्थितियों का जितना प्रभाव पडा है उतना किसी भी दूसरे युग मे नही पडा। आज का कवि सबसे पहले अपनी प्यास बुझाना चाहता है, अपने लिए जीना चाहता है। साहित्य के ससार में मावना की यह सकी णता इस युग के साहित्य की अपनी देन है। परिणामत माँ-भारती के मन्दिर मे आज वह जो-कुछ भी अपित कर रहा है वह प्राचीन परम्परा से असम्बद्ध और स्वतंत्र है। आज वह समस्त रूढियों और विगत विश्वासो को कुचलकर साहित्य की एक नई पगडण्डी बनाना चाहता हैं। अब वह भावुक नहीं रहा। बुद्धिकी परििष में इतना सिमट गया है कि सवेदना और भावना उससे कोसो दूर जा पड़ी है। वह अपने दर्दे-दिल की कहानी सुनाने में ही अधिक रस लेता है। और अचानक कह उठता है.

> मेरा तन भूखा मन भूखा मेरी फैली द्युग बाहो में मेरा सारा जीवन मूखा'।

#### नई हिन्दी-कविता का भविष्य

बौर तभी उसका ज्ञान और राग एक ऐसे मिलन-बिन्दु पर पहुँच जाता है जहाँ आकाश की गम्भीरता नही, सागर की गहराई नहीं, और चिन्तन की चेतना नहीं। वह अपनी समस्त मानसिक कुण्ठाओं को सामाजिक अन्याय और राजनैतिक सघर्ष की कुष्पताओं में डुबा देना चाहता है। युग की गगा में वह इतना प्रभा- वित है कि आत्म-बल और आतिमक चेतना की प्रनव्वंनि को सुनना नहीं चाहता। वह विश्वास के शब्दों में युग की दुहाई देकर कह उठता है:

भूखी, प्यासी, दुर्बल,

निर्बल घरती को हरियाएगी ही।

यह है हिन्दी-किवता का नया मोड, जिसे हम 'प्रगतिवाद' के नाम से पुकारते हैं। लेकिन प्रगति का मार्ग रोककर खड़ा हो गया है 'प्रयोग', और लगा है वह' साहित्य की नई तान छोड़ने। किसी भी किया के साथ प्रतिक्रिया के भाव बीज रूप में उसीने छिने रहते हैं। एक समय या जब छायाबाद ने द्विवेदी युग की शुष्कता के प्रति भावुकता का राग खलापा था और एक युग वह भी था जब प्रगतिहाद ने अपनी समस्त शक्तियों के साथ भावना की गर्दन मरोडकर बुद्धिवाद की स्थापना की थी। लेकिन अब दोनों के सिर पर एक नया दबाव होने लगा है और वह 'तार-सप्तक' के सितार पर नई धुन गुनगुना रहा है और 'नकेनवाद' के नगाड़े की चोट पर यह कहना चाहता है कि मैं हिन्दी-साहित्य में संत्रंथा मौलिक अध्याय खोलने का दान रखता हूँ।

प्रगतिवाद ने छायावाद के सौन्दर्यवादी मापदण्ड के बदले साहित्य की सामाजिक चेतना का मापदण्ड दिया था और इस मापदण्ड का उद्देश्य मनुष्य की सामाजिक चेतना को अधिकाधिक तीव और सावधान करना था। यह एक समाजगत ज्यापक उद्देश्य था। जिसमे जन-जीवन के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने की सम्मा-

वनाएँ छिपी थी। उसने वर्गहीन और जातिहीन समाज का सपना देखा था और ससार से वर्ग-सम्बर्ध को मिटाकर मनुष्य के लिए एक नया पथ तैयार करना चाहा शा। लॅकिन प्रगति का फूल प्रस्फटित होने को ही था कि अचानक उस पर 'प्रयोग' का वज-वर्षण हो गया । अस्त, छायावाद और प्रगतिवाद आज परिवर्तन की प्रक्रिया में मन्द पडते जा रहे हैं और उसके चरण शिथिल पड गए हैं। अस्त, प्रगतिवादी कही जाने वाली कविता की नई परम्परा भी प्रतिक्रिया का शिकार होते लगी है। कछ नवयवक कवियो और लेखको ने इस घारा को दूसरी ओर मोडकर ले जाना चाहा है। 'प्रयोगवाद' के समर्थको का यह मत है कि "भाषा को अपर्याप्त पाकर. विराम सकेतो से अड्डों और सीधी-तिरछी लकीरो से छोटे-बडे टाइप से, सीधे या उल्टे अक्षरो से, लोगों या स्थानो के नामो से प्रधूरे वाक्यो से, सभी प्रकार के इतर साधनो से कवि उद्योग करने लगा कि अपनी उलभी हुई सबेदना की सुब्दि की बाठकों तक ग्रम प्रा पहुँचा सके . . . . . . प्रयोग सभी कालो के कवियो ने किया है किन्तु कवि कमश अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए है उनसे आगे बढ़कर उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हे अभी नहीं खुआ गया है या जिनको अभेख मान लिया गया है।" प्रयोगनादी स्कूल के कवि इन्ही मान्यताओ और सिद्धान्तों के समर्थक है। जिस तरह दुवंल शिशु के जन्म लेने पर माता-पिता के हृदय में उसकी असामियक मृत्य की आशका होने ैरूगती है, उसी तरह प्रयोगवाद भी अपने जन्म के आरम्भिक वर्षों मे ही अपने 'अन्त' का सकेत पाने लगा है। जिस तरह आरम्भ मे प्रगतिवाद के विरुद्ध बावाजे उठी थी उसी तरह प्रयोगवाद के विरोध में भी आज हिन्दी-साहित्य-ससार में जहाँ-तहाँ कठोर शब्दो का प्रयोग किया जा रहा है। कहा जाता है कि यह प्रयोगवाद कुछ विश्वविद्यालयों के उन अध्यापकों की अनियंत्रित सुष्टि हैं जिनकों हिन्दी-साहित्य ने कोई स्थान नहीं दिया । ये प्रचानक एक नये वाद की सुप्टि करके अपने को अमर कळाकारो की पक्ति में खडा करना चाहते है। लेकिन बाद का बवडर अधिक दिनो तक नही चलता। प्रयोगवाद ने हिन्दी-कविता के स्वामार्विक प्रवाह को रोककर एक कृत्रिम दीवार सही कर दी है। फलत. उसमें नज एक गृतिरिक आ गया है। अगर यह कहा जाय कि पत और दिनकर के बार हिन्दी-कविता का मार्ग अवश्द हो गया है तो कोई अत्युक्ति नही होगी। न तो प्रगतिवाद ने किसी प्रौढ कवि को जन्म दिया और न प्रयोगवाद ने ही।

अब प्रयोगवादी कविता का एक प्रतिनिधि उदाहरण लिया जाय। एक किय जी रात-भर जेर्गकर लिखते-पढते रहे—सबेरा हो गया। धर्मपत्नी चाय ले जाई। पित ने कागजो पर चाय रख देने का आदेश दिया और कमरे से वाहर कर दिया। इतने में ही उनका बच्चा माला का जाप करता हुआ पहुँचा—ई से खेरवर, उसे उल्लू। वह भी चलता बना। किवजी ने उसे भी डाँटकर कमरे के बोहर कर दिया। यह प्रसग उनकी किवता का एक साकार चित्र बन गया और के

१. सनेय

इन पिनतयों को लिख गए

आह सारी र.त, चाय रख दो कागजो पर । या निज्ञा सर्वभूताना तस्या जार्गीत सयमी ।

ई, ईश्वर, उ, उल्लू, चल हट बेटा।

यह है प्रयोगवादी कविता का नगा रूप, जिसमें किव के मस्तिष्क का प्रलाप दिखाई पड़ना है। इस में न शब्द-योजना है और न छन्द-योजना; न सगीत है, न भाव, न लक्षण है, न भ्वनि। ऐसा मालूम होता है जैसे किव के कठ में कोई भारी पत्थर अटका हुआ है और वह उसे निकालने में असमर्थ है। इस किवता की कूबी में न रग है, न सगीत की मिठास। इनकी उपमाएँ पाठक को चिकत करती है, आकर्षित नही। किवता की इस नग्नता और भाव-शून्यता में कितना स्थायित्व है इसका सहज ही खनुमान लगाया जा सकता है।

जहाँ तक इस नई किवता के भिवष्य का प्रश्न है मेरा अनुमान है कि यह भी साहित्य में स्थायी स्थान ग्रहण न कर सकेगी। जिस किवता में भावना और विवेक का सतुलन और सिम्मश्रण होगा वही भविष्य की धारा में चट्टान की तरह अटल रहेगी। हम न तो केवल हृदय के राग को ही लेकर जी सकते है और न बौद्धिक चिन्तन को लेकर ही प्रगति के पथ पर आगे बढ सकते हैं। बुद्धि के बिना भावना ग्रधी और भावना के विना बुद्धि लैंगड़ी है। अस्तु, भविष्य में हिन्दी-किवता में इन दोनो का सम्बन्ध उचित होगा।

जहाँ तक प्रयोगवाद की बौद्धिकता और उसकी रचना के विलास का प्रश्न है वह युग की परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि उसका कवि व्यक्ति की आकाक्षाओ, आशाओं और निराशाओं की परिवियों में सिमटा बैठा है। जो दोष क्रायावाद ने व्यक्तिवाद पर लगाया था, प्रयोगवाद आज उसीका शिकार है। इसलिए भविष्य में यह प्रगतिवाद से भी बाजी नहीं मार सकता, क्योंकि इसमें सामाजिक सजगता और जागरूकता का बभाव है। यद्यपि यहप्र योगवाद प्रगतिवाद की ही एक शाखा है, क्योंकि सभी प्रयोगवादी थोडे-बहुत हेर-फेर के साथ मार्क्स के विचा । से सहमत है, लेकिन इन पर (प्रयोगवादी) फायड के मनोविज्ञान का प्रभाव अर्दे चिक मालूम होता है, जो आज जीवन का पुराना अध्याय बन चुका है। मेरा अनुमान है कि भविष्य में हिन्दी-साहित्य नई शैलियो के साथ नये भावो को भी जन्म देना, लेकिन उसका आचार प्रयोग न होकर प्रगति होगा, जो अतीत और वर्तमान, पुरब और पश्चिम सबकी मान्यताओं का एक सगम बनायगा, जहाँ भावना और बृद्धि का अद्भुत मेल होगा । वास्तव में, छायावाद के बाद हिन्दी-कविता में किसी निविचत युग का प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ है। हम अभी फासीसी साहित्य, अग्रेजी-साहित्य, अमेरिकन साहित्य की नई-पुरानी रोशनी मे अपनी कविता का मन्द प्रकाश जगा रहे है, जिसमें अनुकरण अधिक और सजन कम है। हम छठाँग मारकर विश्व-साहित्य के रगमच पर आ जाना चाहते है और अपने साहित्य में भी उन तमाम अद्भुत विचित्रताओं को देखना चाहते हैं जो ससार के समृद्ध साहित्यों में देखी जा चुकी है या आज दिखाई जा रही है। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी देश का साहित्य उस देश का दर्पण होता है। उसकी अपनी विशेषताएँ होती है। अनुकरण की नीव पर साहित्य का भवन टिकाऊ नही होता। उसके लिए सृजनात्मक कल्पना और युग-चेतना का सम्मिलित योग चाहिए। मेरा विचार है कि हिन्दी की भविष्यत् कविता छायावाद और प्रगतिवाद का सगम बनकर युग-चेतना से नया प्रकाश और नया विकास का सकेरी।

दूसरा खग्ड युग-प्रवर्तक गद्यकार

# भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

मारतेन्दु के पहले मारत में समर्थ चल रहा था। राजनीति के क्षेत्र में अराजकता थी। देश के सभी कोनो में हलचल मची थी। सन् १८५७ का विद्रोह अभी समाप्त हुआ था, किन्तु शोषक और शोषित की मानसिक प्रवृत्तियों का संवर्ध भीतर-ही-भीतर चल रहा था। हारी हुई शक्तियाँ मुहर्रम मना रही औं और किंदि शियो का डका सभी जगह पिटने लगा था। साम्प्रदायकता से हिन्दू मुक्तिलमानो की दुवंल भावनाओ में घर करके उनके ऐश्वयं को मिट्टी में मिला दिया था। इस अव्यवस्था और निराशा का परिएगाम यह हुआ कि किसी को समाज और सस्कृति के पुनक्त्थान का न तो अवकाश ही मिला और न उत्साह ही। सभी अपनत्व लोकर अग्रेजी रगो से अपनी सभ्यता, रहन-सहन, दिल-दिमाग सब-कुछ रँगने लगे। चारा ही क्या था, उनके जीवन के सभी तार झनझनाकर टूट चुके थे।

इस राजनीतिक हल्जल का प्रभाव साहित्य पर भी पडा। इसीलिए सैकडों वर्षों तक किसी सत्साहित्य का निर्माण नही हुआ। अब ऐसा अवसर आया जब हिंदी और उद्देश अपनी चूल्हा-चक्की अलग करने लगे और तब हिंदी लेखको को यह चिंता सताने लगी कि किस मार्ग का अनुसरण किया जाय? राजा शिवप्रसाद ने यह विचार प्रकट किया कि उद् को त्यागना असम्भव है, इसके बिना हिंदी सर्वसाधारण के बीच नही पहुँच सकती। राजा लक्ष्मणसिंह ने प्रतिवाद किया कि हिंदी-उद् के बिना भी जीवित रह सकती है, इसके लिए सस्कृत की सहायता पर्याप्त है। म् ० सदासुखलाल 'सुख सागर' लिखने बैठे, इशाअल्ला खाँ ने 'रानी केतकी की कहानी' लिखी, लल्लुलाल जी 'प्रेमसागर' मे रम गए और सदल मिश्र ने 'नासिकेतीपास्थान' की रचना प्रस्तुत की, किंतु इन सबकी भाषा-शैकी में मतैक्य नही है। प्रचार की द्विट से तो इनकी खूब चली, किंतु साहित्यिक दृष्टि, से इनकें अनेक दोष थे। भाषा-विज्ञान का कोई निश्चित सिद्धात इनमें नही था । हो, इतना अवस्य कहा जा सकता है कि ये सभी हिंदी-गद्य की प्रारम्भिक पुस्तकें भीं, किन्ह्येने जनता पर हिंदी-गद्य-शैली का प्रभाव डालने का प्रयुक्त किया या। इन रचनाओं कि एक और दुवेलता यह थी कि शब्दों का चुनाव दीक नृति होता था। इनका माम्य-वैकि-सम्बन्धी कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं था, प्रातीयका की ग्रन्थ का रही की । ,जिस स्थान पर जिस शब्द को छोय साधारणत जानते थे उन्हीक्ष्र क्रमंत्र दिया जाता था। अत. शुद्ध साहित्यकता का सम्पूर्ण अभाव था। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं मे मुहावरों का अभाव था। कुछ को सस्कृत के प्रति अधिक मोह था और वे भाषा पर अलकार का बोझ डाल देते थे। अनुप्रास और समास के साथ उपमाएँ भी बहुत होती थी। राजा शिवप्रसाद ने पाठ्य-पुस्तको निर्माण किया, जिनसे विद्यार्थियों की एक बडी कमी की पूर्ति हुई। राजा लक्ष्मणसिंह ने अग्रेजी से अनुवाद किया। किंतु इन सभी आचार्य-चतुष्ट्य और दो राजाओं की भाषा व्याकरण के दोषों से मुक्त नहीं थी, यद्यपि इनके द्वारा खडें किये गए गद्य-शैली के आधार ने हिंदी-साहित्य के इतिहास में एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अध्याय खोलने का प्रयत्न किया था।

#### सारतेन्दु की भाषा-नीति

अब तक जिस गद्य में कुछ लेखको ने जो कछ भी लिखने का प्रयत्न किया था उस पर बजमावा का प्रभाव अत्यविक था और खडी बोली का ठीक से सस्कार नहीं हुआ था। छल्लूलाल, सदल मिश्र आदि की भाषा में कही पहिताऊपन था, तो कही पूर्वीपन । वाक्यों की कियाएँ विचित्र थी, इसका कारण यह था कि शैली अभी परिष्कृत नहीं हुई थी। वाक्य-विन्यास इसीलिए शिथिल होते थे। भारतेन्द्र ने एक साथ भाषा के कई बमावो को दूर किया। उनकी दृष्टि उपयु कत सभी छेखको की माषा पर थी। उनकी आँखो में भविष्य का सुहानापन चमक रहा था। उन्होने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। जिसमे न तो उद् और फारसी का भार था और न सस्कृत के तस्सम शब्दों का ही बोझ । हम कह सकते हैं कि उन्होंने राजा लक्ष्मण-सिंह और राजा शिवप्रसाद की भाषा में सामजस्य लाने की चेष्टा की और आवश्य-कता, विचार तथा भाव के अनुसार शब्दों का चुनाव किया। हिंदी-शब्द-कोष का भी उन्होने सुधार किया। हिंदी-व्याकरण के सिद्धातों का सःवद्यानी के साथ पालन करने बाले वे हिंदी के प्रथम लेखक थे। विदेशी शब्दों को उन्होंने हिंदी की प्रकृति के अनुसार ही ग्रहण किया। इसी प्रकार क्रजभाषा में भी भारतेन्द्र ने कुछ आवश्यक परिवर्तन किये। उन्होने अधिकाश कविताएँ ब्रजभाषा में ही लिखी, क्योंकि उस समय तक लडी बोली शक्तिशालिनी नहीं हो पाई थी। रीतिकाल के बाद कजभाषा का ह्रास होने लगा था। इसीलिए इसे स्वाभाविक सौदर्य तथा माधुर्य प्रदान करने में उन्होने वटा परिश्रम किया। युग की अनुसार भाषा में अन्तर आना स्वाभाविक है। यब नये शब्दों की क्रक्सोषा में स्थान दिया जाने लगा। नाटकों के लिए भारतेन्द्र जी ने भिन्न प्रकार की माथा को जन्म दिया। उनकी भाषा विशुद्ध खडी बोली नहीं है, पर बहुत सरक है। जहाँ-जहाँ उन्होंने करण भावो की उदमावना की है वहाँ का वान्द-न्वयमं अधिक काव्यात्मक है। उस पर कवित्व का प्रभाव अधिक है। इनके शब्द प्राय' छोटे-छोटे और सरस होते है । प्रचलित शब्दो को साहित्यिक रूप देकर तथा उद्, फारसी-बोद सरस्य तत्सम कार्बी का प्रयोग उन्होने वडी कुकालता के साथ किया है। शब्दों की कीमलता पर निशेष क्यान रखा है और 'स्नेह' के बदले 'नेह', 'स्वभाव' के बदले 'सुभाव' सक्स 'भूजल' के बदले 'आंचल' शब्दों का प्रयोग उन्हें अधिक

माता या । इससे यह सिद्ध है कि उनकी गद्ध-शैकी से ब्रजभाषा का प्रभाव मिटा नहीं था। मारतेन्द्र जी ने अनुवाद की भाषा में अधिक-से-अधिक सरसता और माधुर्य डालकर मौलिक ग्रन्थों का सौदर्य लाने की चेंग्टा की है। अनुवाद में पद्य की भाषा तो ब्रजभाषा है किन्तु उसमें एक प्रकार की आधुनिकता प्रतीत होती है, जो उन्हें प्राचीन कवियो से भाषा की दृष्टि से, अलग करती है।

#### भारतेन्दु की शैली

जिस प्रकार भारतेन्द्र की भाषा समन्वय की एक निश्चित योजना उपस्थित करती है उसी प्रकार उनकी शैली में भी हम राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मण-सिंह की शैकियो का समन्वय पाते है। उन्होने मुहावरों और कहाबतो का अच्छा प्रयोग किया। तत्कालीन लेखको मे ऐसे प्रयोग नही दिखाई देते। उन्हे लल्लुलाल जी का बजमायापन, लुक्सणसिंह का विश्व हिन्दीपन तथा शिवप्रसाद जी का उदू पन मान्य नही था । भाषा-शैली को मघुर, मुहावरेदार और प्रवाहपूर्ण बनातें के लिए उन्होने हिन्दी-उर्द में कोई भेद-भाव नही माना । मारतेन्द्र जी के नाटकीय पात्रों की माषा प्रेमचन्द जी की तरह विभिन्न प्रकार की है। उनके विद्वान पात्र विशुद्ध हिन्दी तथा गैंवारू पात्र सरल तथा अपभंश हिन्दी का व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार मराठी और बगाली पात्र स्वभाव के अनुसार विकृत उच्चारण करते है। इनकी शैली भाव और विषय के अनुरूप चलती है तथा सरलता और मध्रता से पूर्ण रहती है। वे राष्ट्र के सच्चे सेवक और युग कें प्रति कागरूक थे। उनकी बौकी की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ओज बहुत खिक है; साथ ही कुत्रिमता का कही नाम नहीं। भारतेन्द्र की शैली में हम उनके व्यक्तित्व की सलक पाते है: क्यों कि वे महान कलाकार थे और सदा अपने भावों के प्रति ईमानदार बने रहें। उनकी शैली में सदल मिश्र का-सा पण्डिताऊपन कही नहीं दिखाई पडता । युद्धिप वे व्याकरण की बोर सदा सावधान रहे, फिर भी उस सनम तक व्याकरण का अधिक विकास नही हुआ था। यही कारण है कि कहा कही व्याकरण-सम्बन्धी दोव, विशेषतः लिंग-निर्णय में, दिखाई देते हैं। 'कुपा की हैं' के बदले 'कुपा किया है' या 'स्यामता' के बदले 'श्यामताई' इसी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। किन्तु ये दोष कोई महत्त्व नहीं रसते।

मारतेन्द्र जी की शैलियाँ चार प्रकार की हैं-

(i) परिचयात्मक शैली - इस बीली को मिर्मीण साधारण 'मूह' भी हुआ होगा। यही मारतेन्द्र जी की साधारण शैली है। इसके ने क्ष्म छोटें जीर मुहावरें-बार हैं। भाव के अनुरूप ही भाषा का रूप चला है, किन्तु सरस्रता के साथ सरलता सदा वर्तमान रही है। इस प्रकार की शैली का प्रयोग सर्वप्रयम मारतेन्द्र जी ने ही किया है। इसलिए उसमे उनके मिलनसार व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है। कहण और प्रागार रसो में यह सैली जीर भी निखरी है।

( ii ) भाषात्मक शैली-भावात्मक ! वीली भारतेन्द्रुकी के भावाहोंश की

"परिचायक हैं। एक सरल किव होने के नाते ये अपनी झैली में किवत्व-प्रदर्शन करने में अपने युग के सभी लेखकों से आगे बढ़े हुए थे। 'भारत जननी,' 'भारत दुर्दशा', 'चन्द्रावली' बादि पुस्तकों की शैली इसी प्रकार की है। उस शैली में ओज और राष्ट्रीय प्रेरणा भी मिलती है। आवेशपूर्ण स्थलों में छोटे-छोटे शब्दों की सजावट 'अच्छी बन पड़ी है।

(111) गवेषणात्मक शैली—इस शैली मे पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग हुआ है। साथ ही सस्कृत के तत्सम शब्दो का अधिक व्यवहार हुआ है। इस श्रैली को दो क्षेत्रो में अपनाया गया है, पहला साहित्यिक निबचो में और दूसरा ऐतिहासिक निबचो में। पहले वाले में सरसता है और दूसरे मे शुष्कता। इस शैली के अन्तनंत भारतेन्दु जी ने अपने गम्भीर भावो को प्रकट किया है। इसमें वाक्य-विन्यास आवश्यकतानुसार मिन्न-भिन्न प्रकार का होता है।

व्यन्यात्मक शैली—व्यन्यात्मक शैली का प्रयोग सर्वप्रथम भारतेन्दु जी ने ही किया था, जिसका अनुसरण द्विवेदी जी ने सफलतापूर्वक किया है। इस शैली मे व्यग और आक्षेप विनोदपूर्ण ढग से किये गए है। इसमें शब्द अशिष्ट नहीं होते। इनके जीवन-काल में ही इस शैली का क्षेत्र विस्तृत होने लगा था और सामाजिक पासण्डो की सिल्ली उडाई जाने लगी थी।

#### भारतेन्द्र के बाद

भारतेन्द्र-पूग हिन्दी-साहित्य की एक ऐसी कडी हैं जो प्राचीन काल और आधुनिक काल को जोडती है। हम देखते हैं कि इस युग के पूर्व साहित्य में अरा-जकता थी। मारतेन्द्र जी की मृत्यू के बाद भी लेखको की मनमानी चलती रही। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस युग ने एकाएक साहित्य-क्षेत्र में कार्त उत्पन्न कर दी थी। एकवारगी छोनो ने अनुभव किया कि दुनिया बदल चुकी है और यह देव या बिहारी का युग बही है। लोबों में एक साहित्यिक चेतना भरने लगी। किन्तु आहचर्य है कि जिस प्रकार कृष्ण के महाप्रस्थान के बाद यादवी में निरंकुशता फौलने लगी थी उसी प्रकार भारतेन्द्र की मृत्यु के बाद लोग असावधान होने लगे । किन्तु सीमाग्यवश महावीरप्रसाद द्विवेदी ने आगे का उत्तरदायित्व अपने सवस्र क्रघो पर छिया। इस समय कीयो में हिन्दी के नाम का डका पीटा जाने क्रया और मह भाषा राजा-महाराजाओं की क्रपा-पात्र न रहकर जन-जन की सुभविन्तक बनने कारी। हिन्दी का सम्पर्क जनता के साथ बढने लगा। रचनाओं में क्षेवल कविता के स्थान पर निवन्ध, नाटक, उपन्यास अवदि भी आने लगे। रीतिकाल की अतिशय न्यू गारिकता मिट गई और लेखक जनता के प्रति उत्तरदायी होने लगे। कल्पना की छड़ान के बदले वास्तविकता का चित्रण करने का प्रयास किया गया और राष्ट्रीयता की चैतना फैलाने के लिए स्वर्व भारतेन्द्र जी ने अनेक रचनाएँ की। भारतेन्द्र भी के ही समय में मीष्ठियों का प्रचलन हुआ, जिसके कारण इस काल का साहित्य ही कोकी साहित्य कहा जाने अध्य । इन्हीके समापतित्व में ऐसी मण्डलियां बैठा करती और लोग गोष्ठियों में अपनी-अपनी रचनाएँ सुनाया करते। आलोचना का जन्म इन्ही गोष्ठियों से हुआ हैं। लोग एक-दूसरें की रचनाओं पर टीका-टिप्पणी किया करते और यहीं फिर लिखित रूप लेने लगी। इस प्रकार की मण्डलियों में भाग लेने वाले लंखक एक परिवार के सदस्य की तरह रहतें और दूसरें के द्वारा की गई आलोचनाओं को मानकर अपने को सुधारनें का प्रयत्न किया करते। इन्हीं अनेक कारणों से भारतेन्दु-काल हिन्दी-साहित्य में एक अत्यन्त युगान्तरकारी माना जाता हैं।

# ः २ ः महावीरप्रसाद दिवेदी

महावीरप्रसाद द्विवेदी के पहले हिन्दी-गद्य का आविष्कार हो रहा था। हिन्दी में गद्ध-शैली की उत्पत्ति एक युगान्त-कारी घटना थी और हिंदी-साहित्य आधुनिक युग के आलोक में आने का प्रयास कर रहा था। किन्तु यह हिंदी-यद्य की बाल्यावस्था थी, अभी इसके पैर लडबडा रहे थे। इसी सकट-काल मे महा-वीरप्रसाद द्विवेदी ने इसके सरक्षण का भार लेकर हिंदी-गद्य को शक्तिशाली और समर्थं बनाया । इनके पूर्वं साहित्य में कोई व्यवस्था न थी, क्योंकि उसके सरकाण का मार किसी एक व्यक्ति पर नही था। साहित्य में और भाषा में अराजकता फैली थी। जिसकी समझ में जो आता उस विषय का निर्माण मनमानी भाषा-शैली में कर देता था। भारतेन्दु-युग प्रचार का युग था, इसीलिए किसी को भाषा के सस्कार के लिए अवसर ही न मिला। यहाँ तक कि व्याकरण की दुरवस्था हो रही थी। शब्दो के लिंग-निर्णय और उनके प्रयोग में मनमानी चल रही थी। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि भारतेन्दु-काल के अधिकाश लेखको के पास शब्द-मण्डार का अभाव था। इन सबके अतिरिक्त एक और विशेष कारण यह भी था कि साहित्यिको में हिन्दी और उर्दूको लेकर समर्थ चल रहा था। कुछ लोग चाहते थे कि हिंदी-गद्य में उद्देशीर फारसी के शब्द न लिये जाये; क्यों कि ये विदेशी शब्द है और कलात्मकता के सौदर्य को नब्ट कर देते है । इस प्रकार के विचार रखने वालो में राजा लक्ष्मणसिंह प्रमुख थे। किन्तु एक दूसरा वर्ग यह चाहता या कि माषा को अधिक-से-अधिक जन-सम्पर्क में लाने योग्य, सरल और सुगम बनाना चाहिए। यह वर्ग उदूँ के शब्दो का प्रयोग करने के पक्ष में था। इस समुदाय के उन्नायक राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद थे। पर मारतेन्दु जी स्वय इन दोनो वर्गों में से किसी से सहमत नहीं थे। वे जब जैसी आवश्यकता पडती वैसी ही भाषा गढ लेते थे। अतएव, इनका मध्यम मार्गे था।

भारतेन्द्र-मुग की गद्ध-भाषा ज्यो-त्यो चलती रही। गोष्ठी का प्रचंछन था। कहाजा चुका है कि तत्कालीन लेखको का प्रमुख कार्यप्रचार था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतेन्दु जी से हिन्दी-साहित्य को जनता का बल बहुत प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हिंदी की सीमा का विस्तार करने वालो के तीन वर्ग थें। पहलें वर्ग में भारतेन्दु ने नाटको और अनुवादो द्वारा, दूसरे वर्ग मे इयाम-

सुन्दरदास ने 'नागरी प्रवारिगी सभा' द्वारा और तीसरे वर्ग में देवकीनन्दन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और गहमरी जी ने अपने मनोरजक उपन्यासो द्वारा हिंदी-साहित्य को अधिक-से-अधिक जन-प्रिय बनान का प्रयत्न किया। इन सबके अतिरिक्त ऐसे और अनेक लेखक तथा 'किव प्रकाश में आये, जिन्होने इनका अनुसरण करके कृष्ठ प्रवारात्मक कार्य में हाथ बँटाया। वस्तुत इन अनेका-नेक लेखको में सगठन की कमी होने के कारण और साहित्य में स्वेच्छाचारिता के कारण तत्कालीन भाषा में अराजकता बनी रही।

#### हिदी-गद्य मे अराजकता

हिनेदी-युग की पुष्ठभूमि में हिन्दी-गद्य में अराजकता फुँछी थी, क्योंक यह चिंदी का जागरण काल था। प्रयोग हो रहे थे। जिस प्रकार राजनीति में ऐसे अवस्तरों पर अराजकता छा जाती है, अनेक दल उठ खडे होते है उसी प्रकार साहित्य में भी ऐसा ही हुआ। इसके कई कारण थे। प्रथम, हिन्दी में अप्रेजी विक्षितों का आगमन हो रहा था। छोग अप्रेजी से अपनी समझ से जो कुछ प्राह्म समझते थें, उसे हिन्दी में छाने का प्रयत्न करते थें। नवीनता छाने का यह प्रयास इस प्रकार अधानुकरण के रूप में हो रहा था कि स्वय ऐसा करने वाले ठीक-ठीक नहीं समझ रहे थे कि वे साहित्य का विकास और उसकी अभिवृद्धि किस आधार पर कर रहे हैं। दूसरा कारण यह था कि जनता की औपन्यासिक इबि विचित्र प्रकार को थी। तिलस्मी और जासुसी पुस्तकों की माँग वढ रही थीं और इसमें स्थोग विशेष इचि दिखला रहे थे। निवन्ध, आलोचना, कविता और गम्भीर विषयों पर विचार करने के लिए न किसी के पास योग्यता थी, और न उत्साह ही।

तीसरी बात थी अनुवादों की बाढ । दो-चार पुस्तकों को पढ़कर लोग अनुबाद करने लग जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अनुवाद की भाषा ऊबढखाबड़ होने लगी। भाषा का ज्ञान छिछना होने के कारण लोग न मौलिक प्रन्थों
को ही ठीक से समझ सके और न अनुवाद में ही सौदर्य ला सके। अनुवाद
विशेषत बगला और अग्रेजी से होता था। इन बातों से यह स्पष्ट है कि व्यवसाय
के लिए या अपना नाम प्रकाशित कराने के लिए लोग पुस्तकों का अनुवाद करते थे और
हिन्दी की प्रकृति या सौदर्य-वृद्धि की ओर प्रयत्नवील नहीं थे। चौथी बात व्याकरण
की उपेक्षा थी। अधिकतर लेखक उत्तरदायित्वहीन थे। उनके व्याकरण-सम्बन्धी
दोष बड़े भद्दे और भयकर होते थे। 'इच्छा किया' अथवा 'आज्ञा किया' आदि
जैसी भूलों पर किसी का घ्यान नहीं जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे हिंदी
एक ऐसी भाषा है जिसका न कोई व्याकरण है और न वैज्ञानिक आधार, सभी को
इच्छानुसार भाषा लिखने की स्वतत्रता थी। इस समय बैंगला के अतिरिक्त
गुजराती, पजाबी आदि भाषाओं से हिन्दी का सम्पक्ते बढ रहा था। दूसरी
भाषा के जानने वाले यदि हिन्दी में अपनी लेखनी उठाते थे तो उनमें वाक्यखोष अधिक होते थे। शब्दों की अस्थिरता भाषा-शैली को शिथिल बना रही थी।

हिन्दी-साहित्य में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के आने के पहले हिन्दी-गद्य की ऐसी ही दुरवस्था हो रही थी।

#### माचार्य द्विवेदी के तीन उद्देश्य

इस प्रकार हम यह देख चुके है कि आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के पूर्व हिन्दी-गद्म की भाषा-बौली में कोई सबम नही था। सौभाग्यवश अनेकानेक दोषो से जाहित्य को मुक्त करने के लिए उपयुक्त अवसर पर द्विवेदी जी आये। उनके तीन सुख्य उद्देश्य थे। पहला यह कि वे भाषा का सस्कार करना चाहते थे। उन्होंके माषा-विज्ञान और व्याकरण का गम्भीर अध्ययन किया था। वे हिंदी . 🎮 हीः, बीक्री में सुधार करने मे समर्थ भी हुए । पहले तो उन्होने व्याकरण-सम्बन्धी दीनों की दूर किया। फिर अनगढ और अशुद्ध शब्दो का बहिल्कार किया । पर्दिन लेखको की कटु <u>बालोचना करके उन्हें अनुशासन में लाने</u> का प्रयास किया। इस प्रकार बीरे-बीरे, साहित्य में सयम आने लगा। दूसरा उद्देश्य था-देश में मावा द्वारा राष्ट्रीय चेतना लागे का प्रयत्न । भारतेन्द्र जी पहले लेखक थे जिनका घ्यान इस कोर गया था। दिन्नेदी जी भी राप्ट भाषा की आवश्यकता की समझते थे और इसके लिए वे सस्ते साहित्य का प्रचार छोडकर भाषा द्वारा देश-प्रेम की भावना फैलाने लगे । तीसरा उद्देश्य था हिन्दी को गुम्भीरता प्रदान करना । किन्तु अब युग बदल रहा था और लोग समझ रहे थे कि यदि हिन्दी का साहित्यिक स्तर केंचा करना है तो उसकी गद्य की भाषा-शैली को सशक्त बनाना होगा। इसके पूर्व हिंदी में उपन्यास और क्रजभाषा के अनेक कविता-प्रथों को छोडकर अन्य किसी भी आधुनिक विषय पर गम्भीर साहित्य की रचना नही होती थी। द्विवेदीजी ने विषय की गम्भीरता, सत्साहित्य के निर्माण, व्याकरण-सम्मत सुद्ध भाषा और राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर विशेष व्यान दिया और उसका जोरदार प्रचार किया । यह द्विवेदी जी के मौलिक कार्यों की सबसे बड़ी विजय थी।

#### द्विवेदी जी द्वारा भाषा-परिष्कार

पं० महावीरप्रसाद दिवेदी ने जिस भाषा को अपनाया वह भारतेन्द्र जी की भाषा से मिलती-जुलती है। उन्हा विचार था कि हिन्दी का सीघा व्यावहारिक सम्बन्ध सस्कृत से है। इसिंहर नहात पर वे अविव आगण्य थे, जिन् भाषा की स्रात्त स्रात्त से हैं। इसिंहर नहात पर वे अविव आगण्य थे, जिन् भाषा कि सर्व स्रात्त से किया। जो भाषा अधिक-से-अधिक जन-प्रिय थी उसीको साहित्यिक रूप देकर उन्होंने भाषा-सबम्ब्धी इन्द्र को मिटाया, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि सभी समकालीन लेखकों ने उसे मान ही लिया। कुछ ऐसे शब्दों का भी उन्होंने सुधार किया जो अपश्रश के तो ये पर उनका प्रयोग विचित्र प्रकार के परिवर्तन के साथ होता था। संस्कृत के शब्दों का उचित प्रयोग दिवेदी जी ने हमें बताया, जैसे 'मादंव' के स्थान पर 'मृदुता'। 'मृदुत्व' या 'मृदुप्त' का प्रयोग करना इनकी दृष्टि में उजित नहीं था। इसी प्रकार श्रेष्ठ को श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम शब्द रूप देना

उन्हें पसन्द नही था। 'लेखनी' के बदले 'कलम' ही लिखना और 'नोकदार नाक' के बदले 'नोकवती नासा' लिखना अच्छा नही समझते थे। उन्होने यह भी बताया कि उद् और हिंदी में कोई भिन्नता नहीं है। द्विवेदी जी तो फारसी और अरबी के प्रचलित शब्दों को भी हिंदी का अगु मानते थे। इनका विचार था कि 'हिंदी में जिन विवेशी शब्दों को आसानी से ग्राहण किया जा सके उन्हें शीघ्र ही प्रपने में मिला लेना चाहिए।" वे सरल भाषा में गम्भीर भाव भरने के पक्षपाती थे। इसी प्रकार द्विवेदी जी ने अपनी भाषा को सर्व-व्यापी बनाने के लिए अग्रेजी से स्पष्ट भाव-व्याजना, बगला से सरसता और मधुरता, मराठी से गम्भीरता तथा जदूँ से प्रवाह लिया । अशुद्धियो तथा अनुपयुक्त शब्दो को त्यागने के लिए जन्होने प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का बहिष्कार किया। ये ऐसे शब्द थे जो प्रामीण तो थे ही, अनगढ भी थे और अर्थ का अनर्थ कर बैठते थे। द्विवेदी जी वाक्य-विन्यास में वडी सावधानी रखते थे । उनका एक-एक शब्द पूर्ण और वास्तविक अर्थ रखता है। उनके वाक्यों की रचना व्याकरण की दृष्टि से सर्वया शुद्ध है। संस्कृत के विद्वान् होने के नाते सस्कृत शब्दों का उपयुक्त अर्थ कहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका उन्हे पूरा ज्ञान था। इस क्षेत्र में उनका प्रतिद्वन्द्वी आज भी कोई नहीं है। उनके छोटे-छोटे वाक्यों में चमत्कार और उद्दं की-सी बहार है। सम्भवत वे यह अच्छी तरह जानते थे कि वे जिस हिंदी-गद्य की भाषा का नवसस्कार कर रहे हैं वह निस्सरेह आगे चलकर राष्ट्र-भाषा का गौरव पायगी।

#### द्विवेदी जी की शैली

प० महावीरप्रसाद द्विवेदी की शैली उस काल की सर्वमान्य राष्ट्रीय शैली है। वे आधुनिक हिंदी-गद्य के प्रथम सशक्त तथा वैज्ञानिक शैलीकार थे। भारतेन्द्र-युग में दिदी-गद्य की व्यक्तिगत शैली ही अधिक प्रचलित थी। भारतेन्द्र जी ने सर्वप्रथम हिंदी और उद्दें में सामजस्य उपस्थित करके राष्ट्रीय शैली का गठन करना चाहा था। लेकिन इस दिशा में वे सफल न हो सके। किन्त दिवेदी जी ने इसका सगठन किया और हमें राष्ट्रीय या जातीय शैली दी। गद्य-शैली के निर्माण में वे एक निश्चित योजना लेकर चले थे, जिसकी कार्यान्वित में उन्हें पूरी सफलता भी मिली है। डॉ॰ श्रीकृष्णलाल के शब्दो में "दिवेदी जी की गद्य-शैली में कहानी कहने को कला की पूर्ण पराकाद्या है।" वास्तव में हिंदी-भाषा-भाषी बच्चे जिस रोचक शैली में नानी से कहानियों सुनते आए है, उन्हीं को बिवेदी जी ने सर्वसायारण के लिए साहित्यक रूप दिया। इस प्रकार उसकी, रोचकता बनी रही। दिवेदी जी की शैली में एक प्रकार की सरसता, सीक्श्मन, घरेलपन तथा माध्य है। कहानियों के समान उनका भी ढग भिन्न-भिन्न प्रकार से कहने का है। कभी उपदेश देना, कभी हँसा देना, कभी कट आलोचना करना, कभी व्यन्य कसना उनकी गद्य-शैली की मुख्य प्रवृत्तियों है, जो उनकी सहदयता और आत्मीयता की परिचायक है।

निबधकार के रूप में द्विवेदी जी अधिक लोकप्रिय नहीं हुए, क्योंकि इनके निबन्ध प्राय अनूदित है; और जो मौलिक है भी, वे उपदे बपूणें होते हुए भी साहित्यिक दृष्टि से अधिक मूल्य नहीं रखते। िकन्तु सभी जगह इनकी बौली में वहीं अपनापन है। हृदय को आर्काषत और मुग्ध कर देने वाली उनकी जो कला है, वह अद्वितीय है। उनके आलोचनात्मक निबध विशेष महत्त्वपूणें है। दिवेदी जी ने जिस शैली को अपनाया था उसके लिए वे किसी के ऋणी नहीं है, यह उनकी अपनी मौलिक देन हैं। यो तो दिवेदी जी की गद्य-शैली की अनेकरूपता है, पर दिवेदी जी की रचनाओं की प्रतिनिधि शैली परिचयात्मक है। इसमें सरल ढंग से और सरल भाषा में विचारों की ब्याख्यात्मकता लाने का प्रयत्न किया गया है। एक अध्यापक जिस प्रकार अपने छात्रों को कोई एक गम्भीर विषय बार-बार दुहराकर समझाता है और उसे अधिकाधिक बोधगम्य बनाने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार की चेष्टा द्विवेदी जी ने अपनी शैली द्वारा की है। दार्शनिक और गम्भीर विषयों की समीक्षा द्विवेदी जी ने इसी शैली में की है।

#### साहित्य में स्थान

दिवेदी जी ने जिस क्षेत्र में जो काम किया है वह युग-प्रवर्तन में सहायक हुआ है। इसीलिए आज उनके साहित्यिक कार्यों का ऐतिहासिक महत्त्व रह गया है। मुख्यत उनके तीन प्रमुख लक्ष्य थे—(१) सस्कृत-साहित्य का पुनरुत्थान तथा प्राचीन भारत के गौरव की रक्षा, (२) ससार की वर्तमान प्रगति से हिन्दी-साहित्य को परिचित कराना, और (३) पाश्चात्य शैली की सहायता से भाषा को भाव-न्यजक बनाना।

उनकी रचनाएँ इन्ही उद्देश्यो पर आधारित है और अपने युग का प्रति-निधित्व करती है। 'सरस्वती' के सम्पादक के पद से उन्होने इन तीन कार्यों की करके दिखलाया है। एक साथ भाषा के शिल्पी, विचारो के प्रचारक और साहित्य के शिक्षक द्विवेदी जी ही थे। समाज में नैतिक जागरण लाना उनका आदशें था।

दिवेदी युग का महत्त्व इसिलए भी अधिक है कि इसी समय मैथिली घरण गुप्त जैसे महाकित, प्रेमचन्द-जैसे उपन्यास-सम्राट, शुक्लजी-जैसे सुधी आलोचक का उदय हुआ था। दिवेदी जी गद्य और पद्य दोनों का पथ-प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि खडी बोली में किवताएँ सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है। इस प्रकार पहले से चले आते हुए सारे विरोधो का अन्त उन्होंने ही किया। आलोचना के क्षेत्र में उन्ही की तूती बोली। कवियो की शेणी का विभाजन सर्वेप्रथम उन्होंने ही किया। सूर-तुलसी की प्रथम कोटि बनी, देव आदि पृथक् कर दिये गए और मारतेन्दु जी आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने गए। दिवेदी जी ने कई बातो में मारतेन्दु जी का अनुकरण किया।

इस प्रकार यदि हम द्विवेदी जी की बहुमुखी प्रतिमा पर सरसरी दृष्टि डालने की चेष्टा करें तो हमें यह मानना पडेगा कि उनकी रचनाओ का मूल्य-निर्धारण करना बत्यन्त कठिन है। यद्यपि साहित्य के क्षेत्र में आज हम उनके

अभाव से निकल चुके है, किन्तु उनकी ऐतिहासिक सत्ता बाज भी अभिट है। सच्ची बात तो यह है कि भारतेन्द्र जी ने जिस परम्परा की नीव डाली थी उसे सफलतापूर्वक विकसित करने का भार द्विवेदी जी को छोडकर उस काल का कोई भी दूसरा साहित्यिक ले भी नहीं सकता था। इस द्ष्टि से दिवेदी जी और भारतेन्दु एक-दूसरे के पूरक थे। द्विवेदी जी ने अपनी इच्छा और बुद्धि के अनुसार निर्घारित नये मार्गो पर चलने के लिए हिन्दी-लेखको को प्रेरित किया, किन्तु वे साहित्य के क्षेत्र में 'डिक्टेटर' नही थे। वे नये लेखको के जन्मदाता और साहित्य, समाज तथा राष्ट्र के शुभिवन्तक थे। यही द्विवेदी जी की महानता है।

कला और साहित्य के मूळ विषयो पर जो सैद्धान्तिक आलोचना उपस्थित की है वह अपने क्षेत्र मे अनमोल है। ठीक इन्हीके बाद दिवेदी-युग मे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होने हिन्दी-आलोचना की दिशा का युग-प्रवर्तन किया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी में निबन्ध-साहित्य के जन्मदाता भी शुक्ल जी ही थे। बास्तव में शुक्ल जी आधुनिक हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक और निबन्ध-लेखक थे।

## शुक्ल जी का कार्य-क्षेत्र

आचार्य शुक्ल के दो प्रमुख कार्य-क्षेत्र थे—<u>निवन्ध और आलोचना</u>। यद्यपि इनका प्रादुर्भाव एक कवि के रूप में हुआ था और शुरू-शुरू में उनकी कुछ सुन्दर कविताएँ भी प्रकाश में आई थी, लेकिन उन्होने शीघ ही कविता को छोडकर गद्य-साहित्य को अपनाया। यह ठीक ही कहा गया है कि शुक्ल जी हुदय से किन, मन्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आलोचक पहले किन की आलोचना न करके अथवा उनके एक विशिष्ट काव्य-प्रत्य पर दृष्टि न डालकर उनकी फुटकर पिनतयो पर ही प्रशंसा या कटु आक्षेप किया करते थे। किन्तु शुक्ल जी ने किय और कृति दोनो को एक साथ लिया, देश, काल और वातावरण को भी समझा, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से उनकी समीक्षा भी की । उन्होने भावनाओं के आदर्श और कल्पना की स्वच्छता तथा स्वामाविकता को दृष्टि में रखते हुए उनका मूल्याकन भी किया। निबन्धकार की हैसियत से शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। इनके मनोवैज्ञानिक निवन्ध उनके ज्ञान की प्रौढता, विशाल अनुभव तथा गम्भीर अध्ययन के परिचायक है। आचार्य शुक्ल के सभी निबन्ध भावारमक और विचारात्मक है। निबन्ध के अतिरिक्त उन्होने एक अन्य दिशा में भी प्रशसनीय कार्य किया है, वह हैं अनुवाद का क्षेत्र। उन्होने छ पुस्तको का अग्रेजी से और एक पुस्तक का बँगला से हिन्दी में अनुवाद भी किया है, जो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। ये अनुदित निबन्ध दर्शन, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास और संस्कृति-सम्बन्धी है। बँग्रेजी की गद्य-शैली और निबन्ध-कला से प्रभावित होने के बावभूद भी शुक्ल जी में मौलिकता और भारतीयता बनी हुई है।

### भ्राचार्य शुक्ल की भाषा

दिवेदी-काल हिन्दी-गद्य-साहित्य की प्रौढता के प्रयास का समय था। किन्तु क्रजभाषा की पुरानी छाप अभी भी बनी हुई थी। उस काल के लगभय सभी साहित्यक पहले बजभाषा के किव थे। किन्तु बाद में चलकर उन्होने खड़ी बोली को अपना लिया। आचार्य शुक्त वी भाग निवन्ध और बालोचना की माषा हैं, जो शुद्ध साहित्यक हैं। दुनका का दृतना दोना है कि दृत है एक प्रकार की सचित नाम्भीरता बनी हुई है। इनकी रचनाओं की शैली गठित और प्रवाह स्वामाविक है। शुक्ल जी ने जिस भाषा का अयोग किया है उसमें ऐसी शक्ति है, जो सभी विवयों की स्पट्ट करने की क्षमता रखती है। शुक्ल जी यही चाहते भी थे।

विशेषत जहाँ वे मनोविज्ञान और दर्शन-सम्बन्धी विचार प्रकट करते है वहाँ की भाषा प्रौढ है, शब्द-चयन गठित है। ऐसे स्थलों की अधिकता के कारण शुक्ल जी की भाषा कुछ विल्ला हो गई हैं। सस्कृत के तत्सम शब्दो का प्रयोग अधिक हुआ है। फिर भी भाषा दुल्ह नहीं हैं; क्योंकि भाषा भाव के अनुरूप ही बदलती गई है। ऐसे स्थलों पर जहाँ वे किसी गूढ विषय पर प्रकाश डालते हैं अथवा जहाँ भ्यन्हे व्याख्या करनी पड़ी है वहाँ की भाषा सरल और व्यावहारिक है। जहाँ भाव गम्भीर है वहाँ भाषा की जटिलता होगी ही, ऐसी बात नही है। उनका प्रत्येक शब्द सार्थक है और उपयुक्त अर्थ रखने वाला है। कही भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अमुक स्थान पर अमुक शब्द के बदले अमुक शब्द होता तो ज्यादा अच्छा होता । उनका शब्द-चयन सजीव और सार्थंक है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से बहुत-से संस्कृत-शब्दों का उद्धार हुआ है। पर ऐसे स्थलो पर, जहाँ शुक्ल जी कोई सस्कृत-पर्याय नहीं दे सके हैं वहाँ अग्रेजी शब्दों को अपनाने में उन्होंने कोई सकीच नहीं किया। उनकी रचनाओं में हम कई स्थानो पर अग्रेजी के शब्दों का प्रयोग पर्स्त हैं । उद्दं का प्रयोग उन्होंने दो प्रमुख उद्देश्यों को लेकर किया है—
ब्याय और हास्य के लिए तथा किसी विशेष बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। इस प्रकार सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम, तद्भव तथा अपभ्रश शब्दों से लेकर अग्रेजी तथा उदूँ सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस विशेषता के कारण शुक्ल जी की माषा में अपनापन और हृदयप्राहिता की विलक्षण शक्ति है। जैसी व्यवस्था इनकी भाषा की है वैसी अस्यत्र दुर्लम है। इस दृष्टि से वे आधुनिक गद्य-साहित्य के समर्थ निर्माता थे। च्याकरण से लेकर भाषा-विज्ञान और भाषा-सौष्ठव, सब पर उनका पूर्ण अधिकार है .

# शुक्ल जी की शैली

आचार्यं शुक्ल जी के समय हिन्दी-गद्य-साहित्य का बहुमुखी विकास हो रहा था। अनेक प्रकार के प्रयोग किये जा रहे थे। आलोचना और निबन्ध के क्षेत्र में शुक्ल जी साहित्य को नई दिशा प्रदान कर रहे थे। उनकी भाषा ने सजीव शैली के निर्माण में विलक्षण सफलता प्राप्त की हैं। उनकी शैली के कई रूप है। वे ऐसे दृढ साहित्यिक स्तर पर प्रतिष्ठित हैं जिनकी विशेषता के कारण ये हिन्दी के प्रथम सफल शैलीकार हैं।

शुक्ल जी के निबन्धों में विचारों की श्रुह्मला और भाव-व्यजना का अपूर्व समन्वय हुआ है। सच तो यह है कि र्राली में भाषा और भाव का सिम्मिलिन कम मच की गति और क्रिक्त का निर्माण करता है। ऐसी-शौढता है जो वाक्य-विन्यास को पुष्ट करती है। उसमें न तो एक शब्द सनुपयुक्त है और न एक वाक्य शिथल है। भाषा-शौली का यह गठन सूत्रात्मक शैली का परिचायक है। उनकी शैली का दूसरा गुण प्रभावात्मकता है। भाषा में उनका व्यक्तित्व निखर आया है, जो उनकी व्यक्तिशत गमीरता और आचार्यस्व का परिचायक है। जहाँ भावों

की सुक्मता और विचारों की गहनता है वहाँ शुक्ल जी अपनी प्रभावात्मकता की सिद्धि के लिए वर्णनात्मक शैली का आश्रय लेते है, किन्तु पूर्ण सयम और स्वा-भाविकता के साथ । इसके साथ ही उपयुक्त स्थलो पर व्याख्या द्वारा समझाने की चेण्टा की गई है। अत हम इनकी शैली को व्याख्यात्मक भी कह सकते है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि इनके समस्त निबन्धों में भावना और विचार की प्रधानता है। वे अपने कवि-हृदय की मावकता को कभी नही भूलते। अनेक स्थलो पर शक्ल जी ने बढ़े ही तीखे व्याग्य से काम लिया है। किन्तु उसमे विनोद का पट भी रहता है। अत हास्य की दृष्टि स्वाभाविक ढग से हुई है। गम्भीर विचार-विनिमय में इस प्रकार का हास-परिहास और मनोरजकता तो है ही, विषय को स्पष्ट करने की भी क्षमता रखता है। शुक्ल जी की स्वामाविक गम्भीरता विनोद मे भी बनी रहती है, जिसमें न तो कही अवलीलता है और न किसी के हृदय पर इसकी अनायान प्रतिक्तिया होती है। इनकी गद्य-शैली में एक और विशेषता है-वह है मर्परो र प्रयोग । मुहाबरे शैली को अधिक स्वामाविक बनाते है । यथास्थान सुन्दर और उपयुक्त कहावतो ने शुक्लजी की शैली की सौन्दर्य-वृद्धि में पर्याप्त सहायता पहुँ चाई है। विचारो की निश्चयता से प्रसाद गुण का समावेश हो गया है। इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दी-गद्य की भाषा और शैली दोनो पर उनका पूर्ण अधिकार है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है शुक्ल जी की शैली में हम कई प्रकार के नवीन प्रयोग पाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उन्होने कई प्रकार के विषयो पर अपनी छेसनी उठाई है। यो तो भावो और विचारो के अनुरूप उनकी शैली कुछ-न-कुछ बदलती गई है, फिर भी साधारणत हम उनकी शैली को इन चार भागो में बाँट सकते हैं -

१ व्याख्यात्मक शैली—शुक्ल जी की व्याख्यात्मक शैली का परिचय लगभग सभी प्रकार के निबन्धों में मिलता हैं। ऐसे स्थलों पर उनकी समझाने की विधि सर्वसाधारण के लिए बडी सुबोध हैं। प्राय कहावतों तथा अन्य चटकीले उद्धरणों की बहुलता ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं, जिससे तक के आधार पर विषयों का स्पष्टीकरण आसानी से हो जाता हैं। इस शैली के अन्तर्गत जिस भाषा का विधान किया गया है वह साहित्यिक होते हुए भी सर्वसाधारण के अनुकूल हैं। इसमें उद्दें या चलते-फिरते शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ हैं।

२. सूत्रात्मक घौली— शुक्ल जी छोटे-से-छोटे वाक्यों में गम्भीर भाव भरते में बहुत ही कुशल सिद्ध हुए हैं। इस दृष्टि से उनमें गगर में सागर भरने की अपूर्व क्षमता बर्तमान है। किन्तु ऐसी शैली का प्रयोग जहाँ भी हुआ है वहाँ उनकी भाषा क्लिप्ट और पुरुह हो गई है। ऐसे स्थानों पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। कह। बतों और मुहाबरों की अनुपरियति के कारण यह घौली शुक्क हो गई है।

रे. बालोचनात्मक शैली—शुक्ल जी आलोचनात्मक शैली के जन्मदाता थे। यह उनकी मौलिक देन हैं। विशुद्ध आलोचना-शैली के अन्तर्गत उनके छोटे-छोटे सयत वाक्यों में अक्षिक मार्मिकंता हैं। ऐसे वाक्यों में व्याख्यात्मकता का तादात्म्य है। आलोचना-बैली में जहाँ व्यग्य आये है वहाँ वाक्य अधिक बडे हो गए हैं। व्यग्यात्मक आलोचना में शिष्टता बनी हुई है। इस प्रकार आलोचना के लिए शुक्ल जी ने दो प्रकार की बैलियों को अपनाया है। विशुद्ध आलोचनात्मक बैली बहुत गम्भीर हैं और उसके समझने में विशेष कठिनाई होती है। व्यग्यात्मक बैली में विनोद के साथ तर्क भी मिलता है।

४. भावात्मक शैली — शुक्ल जी ने जहाँ मनोवैज्ञानिक निबन्धो की रचना की है वहाँ जनकी शैली भावात्मक हो गई है। यह भी हिन्दी-साहित्य की जनकी अपनी देन है। इसमे विचारो की श्रृद्धला है और शब्दो का सगठन। वाक्य प्राय छोटे है और भाव-व्यजना स्वाभाविक। मनोविकारो की जहाँ व्याख्या हुई है, वहाँ की शैली व्याख्यात्मक है। इस पर साहित्यिक शैली का प्रभाव स्पष्ट है।

### साहित्य मे स्थान

शुक्ल जी के पूर्व आलोचना की जो परिपाटी चली आ रही की उससे हम 'परिचित हो चुके हैं। द्विवेदी-पुग ने आलोचना का उचित मापदण्ड निर्घारित कर दिया था। उसका श्रे म निस्सन्देह शुक्ल जी को ही है। हिन्दी का निबन्ध-साहित्य इन्ही से शुक्र हुआ है। यह भी हम जान चुके हैं कि शुक्ल जी ने हिन्दी-गद्ध-शैली को कई मौलिक दिशाओं का दान दिया है। इनकी महत्ता, आलोचक और निबन्धकार के रूप में, अद्वितीय हैं। सम्पादन के क्षेत्र में भी इनका स्थान बहुत ऊँचा है। नागरी प्रचारिणी सभा की मुख्य पत्रिका का सम्पादन उन्होंने ही योग्यता-पूर्वक किया था। 'हिन्दी शब्द सागर' नामक कोष उन्होंके सम्पादन में प्रकाशित हुआ था। सूर, तुलसी और जायसी पर उन्होंने ही प्रामाणिक आलोचनाएँ लिखी है। 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' शुक्ल जी की प्रतिनिधि रचना है और कम-से-कम इसी एक पुस्तक के लिए वे युग-युग तक स्मरण किये जायँगे।

इस प्रकार द्विवेदी-युग ने गुप्त, प्रसाद, प्रेमचन्द और शुक्छ जिन चार विभूतियों को जन्म दिया है उनमें शुक्छ जी हमारे प्रथम आलोचक और प्रथम निवधकार है। शुक्छ जी की आलोचनाओं में हम जो गम्भीर अध्ययन, गठित भाषा- शैछी और निष्पक्षता पाते हैं वह अन्यत्र दिखाई नहीं देती। अब तक हिन्दी-साहित्य में आचार्य शुक्छ के जोड का कोई दूसरा आलोचक उत्पन्न नहीं हुआ। अपने सभी क्षेत्रों में उन्होंने मौल्किता प्रदान की है। उनके सभी निवन्धों में हम मारतीयता का पूर्ण निर्वाह पाते है। विचारों की नवीनता ने हिन्दी-गद्य-साहित्य में नव जागरण पैदा किया है। आचार्य शुक्छ के प्रभाव में हिन्दी के बहुत-से आलोचक आये है और उनकी परम्परा को अक्ष णण बनाय रखने की चेट्टा की है। शुक्छ जी को चरण-चिन्हों पर चलकर हिन्दी में अनेक आलोचना-ग्रन्थ लिखे गए है। उनकी लोकप्रियता का इससे अधिक बडा प्रमाण और क्या हो सकता है कि उनकी जीवन-काल में ही किसी ने उनकी बरोध नहीं किया, उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विरोध प्राय कम ही मिलते है। वे हमारे आलोचना के आचार्य है और उनके विरोध का उदरण देक कुँकपार आलोचक या विदाधीं गौरव का अनुभव करते है।

# प्रेमचन्द

आधुनिक हिन्दी-साहित्य के उषा-काल में भारतेन्द्र जी ने हिन्दी-गद्य को खडा होना सिखाया और भविष्य के सवर्ष के लिए उसे अपनी शैकी द्वारा दृढ़ [आधार दिया । भारतेन्द्र-काल में सबसे बड़ी बात यह हुई कि हिन्दी-यद्य अधिक-से-अधिक जन-सम्पर्क में आया। फलत हिन्दी में तिलस्मी और जासुसी उपन्यासो को प्रमुखता मिलने लगी, जिसका नेतृत्व देवकीनन्दन खत्री और गोपालराम गहमरी कर रहे थे। इनकी माषा प्रचार की भाषा होने के कारण सरल चलते-फिरते उद्दे शब्दो से भरी होती थी। भारतेन्द्र जी ने जिस गद्य की साहित्यिक भाषा को अपनाया था वह सरल थी, किन्तु द्विवेदी-यूग में ही हिन्दी-गद्य का वास्तविक सस्कार हुवा । प्रसाद और रामचन्द्र शुक्ल की भाषा कलात्मक है। उसमें तत्सम शब्दो को ही प्राय: प्रश्रय मिला है। उधर भारतेन्द्र के पूर्व और उनके समकालीन भी कुछ ऐसे लेखक थे जो हिन्दी माषा में उद्दें और फ़ारसी के शब्दो को भरना नहीं चाहते थे। साहित्यिक भाषा के नाम पर वे शब्दों के लिए केवल संस्कृत के ही ऋणी थे। किन्तु फिर भी उन्होने क्लिब्टता से बचने का सदैव प्रयास किया। इस प्रकार के केंबको मे राजा लक्ष्मणसिंह प्रमुख थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी-साहित्य की गद्य-शैली के विकास-काल में मुख्यतः लेखको के दो वर्ग ये। पहला वर्ग ऐसा था जो सरल भाषा के पक्ष में या और जन-सम्पर्क मे आने के लिए सर्वसाधारण की भाषा को अपनाने का प्रयत्न करता था। यह भाषा निश्चित थी। इसका प्रयोग करने वालो में भारतेन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, महावीर-प्रसाद द्विवेदी, इयामसुन्दरदास, चन्द्रघर शर्मा गुलेरी, देवकीनन्दन सत्री और प्रेमचन्द प्रमुख थे। दूसरा वर्ग शुद्ध साहित्यिक भाषा-शैली को वपनाने के पक्ष में था। इसके अनुसार उत्कृष्ट साहित्य के लिए माषा का सस्कार बहुत आवश्यक हैं और यह भी संस्कृत की सहायता से ही सम्भव है। इस भाषा के प्रथम उन्नायक राजा लक्ष्मणसिंह थे, उनके बाद प्रेमधन, राजा राधिकारमण, प्रसाद, रामचन्द्र शुक्ल, चतुरसेन शास्त्री आदि ने कलात्मक माषा को अपनाया । यदापि इस वर्ग की भाषा संस्कृत-प्रधान थी तथापि इसमें किसी प्रकार की अस्वामाविकता नही आई। विशेषत प्रसाद और शुक्ल ने तो एक नवीन सुसस्कृत भाषा-शैली की नीव डाली, जो वास्तव में साहित्यिक माथा का शुद्ध रूप है। इन सभी यद्यकारों में राजा

राधिकारमण एक ऐसे छेखक है जिन्होंने विरुट भाषा के शुद्ध साहित्यिक रूप को छोड कर उद् और सस्कृत की मिली-जुली चुस्त भाषा-शैली को अपनाया है। इस दिशा में राजा साहब और प्रेमचन्द ने हिन्दी-गद्ध-भाषा के निर्माण में जो योग दिया है उसमें हम उनकी भाषा-नीति का एक लक्षण पाते है। प्रयोग में भिन्नता छखक की स्वामाधिक प्रवृत्ति हैं। हिन्दी-गद्ध के इस उत्थान-काल में प्रेमचन्द जी का प्रमुख हाथ रहा। प्रेमचन्द जी का कार्य-क्षेत्र मुख्यत उपन्यास और कहानी सक सीमित था, यद्धपि उन्होंने कई जीवनियाँ भी लिखी और कुछ अप्रेजी से अनुवाद भी किये। प्रेमचन्द में बाटक भी लिखे हैं, किन्तु इनके नाटको का अधिक प्रचार नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'हंस' नामक मासिक पत्रिका को सस्थापित और सपादित भी किया था। 'जागरण' भी कुछ दिनो तक उनके सम्पादन में चला था। प्रेमचन्द ने कुछ मिलाकर दस मौलिक उपन्यास और लगभग ढार्च सौ कहानियाँ लिखी है। उनके कुछ मिलाकर दस मौलिक उपन्यास और लगभग ढार्च सौ कहानियाँ लिखी है। उनके कुछ मिलाकर दस मौलिक उपन्यास और लगभग ढार्च सौ कहानियाँ लिखी है। उनके कुछ मिलाकर दस मौलिक उपन्यास और लगभग ढार्च सौ कहानियाँ लिखी है। उनके कुछ मिलाकर इस मौलिक उपन्यास और लगभग ढार्च सौ कहानियाँ लिखी है। उनके कुछ मिलाकर इस मौलिक उपन्यास और लगभग ढार्च सौ कहानियाँ लिखी है। उनके कुछ मिलाकर हस मौलिक उपन्यास और लगभग ढार्च सौ कहानियाँ लिखी है। उनके कुछ मिलाकर हस मौलिक उपन्यास और लगभग ढार्च सौ कहानियाँ

#### प्रेमचन्द के भाषा-विषयक विचार

प्रेमचस्त्र की उदूँ से हिन्दी में वाये थे। इसलिए उनकी भाषा से टूर्ड के शब्दों का पुट अधिक है। माषा की सम्बन्ध में प्रेमचन्द जी के जो अपकृतिस्तान्त में, वे इस प्रकार हैं—

- (1) उनकी माथा पात्रों के अनुसार बदलती गई है। उसके हिन्दू और मुसल्बान पात्र दी प्रकार की भाषा का प्रतिनिधित्व करते है। हिन्दू जहाँ सरकृत-, प्रधान भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ मुसलमान उदू -प्रधान भाषा का । किन्तु यह बात विशेषतः नागरिक पात्रो और चिक्षित समुदाय के लिए ही लागू है। गाँव के रहने वालो मे संस्कृत और उर्दू का नोई अन्तर नहीं होता। अत उनके ग्रामीण पात्रो की भाषा मिली-जुली है। उनके दिन्दू और मुसलमान चरित्र ऐसी गापा का प्रयोग करते है, जिनका शब्द-चयन सर्वसाधारण के ज्ञान की सीमा के अन्दर है, अन्तर नेवस स्थानीय भाषा और खडी बोली का है। कही-कहीं गाँव के बूडे या कछ साधारण कोटि के लोग स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करले दिखाई पडते हैं। इस प्रकार भाषा के सम्बन्ध में प्रेमचन्द जी का अपना सिद्धान्त था। वे इस प्रकार छिखते थे मानो यह दिखाना चाहते हो कि छेखक स्वय अपने पात्री से अलग है और उसकी अपनी कोई मिरिचत भाषा-शैली नहीं है। प्रसाद जी ने भी प्रामीण पात्रो का चित्रण किया है, किन्तु उनके मुसलमान पात्रो को सस्कृत-प्रधान भाषा वोलनी पडती है। प्रेमचन्द जी के पात्री में धर्म-सस्कार के अन्तर के कारण थोडी-सी विभिन्तता अवस्य है, नहीं तो सभी को अधिक-से-अधिक स्वाभाविक भाषा वोलनी हि है।
  - (ii) उपन्यासों और कहातियों भी भाषा—प्रेममन्द जी के उपन्यासों 'और कहातियों की भाषा उनकी अपंती हैं, क्योंकि पात्रों के चित्रण में वे अपने-आज़को

दूर रखते हैं। प्रेमचन्द की भाषा सभी प्रकार के पाठको को आकर्षित करने की . समता रखती है। इसमे ऐसे शब्दो का व्यवहार हुआ है जिनका प्रयोग हम नित्य--प्रति किया करते है और जिनसे हमारी आत्मीयता बनी होती है। उदाहरण के लिए जटगी, धामड, घटाटोप, तरके, उडाक्, भावर आदि ऐसे शब्द है, जिन्हे सभी . लोग घरेल भाषा में व्यवहार में लाते हैं। उनके चरित्र जब कभी अपम्रंश शब्दो का प्रयोग करते है तो हम ऐसे शब्दों को पाते हैं, जो तोड-मरोडकर ग्रामीणों के व्यवहार में आये हैं। उदाहरण के लिए, छिन्छा (शिक्षा), जैजात (जायदाद) आदि है। कुछ ऐसे शब्द भी मिलते है, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ये शब्द स्थानीय भाषा के अन्तर्गत आते हैं. जिनका प्रयोग अधिक नहीं होता—जैसे अवघड. - प्अत्तर अथवा ब्डक्कन आदि है। इन उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि 'प्रेमचन्द जैसा देश वैसा वेश' के सिद्धान्त को मानते थे। ऐसे चरित्र या स्थल, जहाँ शिक्षित समाज होता है अथवा जहाँ आधुनिकता का वातावरण उपस्थित है. वहाँ अग्रेजी शब्दो का व्यवहार अधिक हुआ है, जैसे-स्पीच, चार्ज, कैनवास, नेशनलिस्ट, चास, गेम, कैयर आदि । अग्रेजी के पारिभाषिक शब्द भी बहुत आये है, जैसे--अपील, कौंमिल. आफिस, सेकेटरी, प्रोग्राम आदि । शिक्षित वर्ग ऐसे प्रंग्रेजी शब्दो का प्रयोग अक्सर करते रहते है। ये शब्द है-टाइम, टेब्ल, ट्रेन, कप, रुटीन आदि। जिस प्रकार हम बगाली और अग्रेजो को टटी-फटी भाषा में बात करते पाते है उसी तरह प्रेमचन्द जी के उपन्यासी और कहानियों में अप्रेज और बगाली पात्र बाते करते है। उपन्यासो और कहानियों में जब कभी ऐसे स्थल आये हैं. जहाँ किसी गम्भीर विषय पर विवेचन हो रहा हो या कोई भाषण आदि का अश हो वहाँ भाषा में कुछ न्तत्सम शब्द अधिक आये है और शैली भी बदल गई है। प्राकृतिक दृश्यो का वणन अथवा किसी मनोवैक्रानिक विषय की व्याख्या जहाँ की गई है, वहाँ की माण ने कवित्व का आनन्द मिलता है और शब्द-चयन अधिक कोमल है लिए सस्कृत शब्दों का ही प्रयोग अधिक हुआ नै

(iii) निबन्धी को निवन्धी को निवन्धी को निवन्धी को निवन्धी का अधिकार नहीं होता में अन्तर होता हैं। प्रेम की माषा साधारण होते नाटक अधिक प्रचलित नह निवन्धों की माषा साहित्य उसमें उर्दू शब्द कम तो अव

(iv) साधारणत अधिक सजीव और सरक बना ऐसे स्वामाविक हैं कि वे कहीं रचनाओं का विकास कुछ । है। उद्देश है हिन्दी में जाने पर कहीं-कहीं कुछ सस्कृत शब्दों का अनुपयुक्त प्रयोग भी हुआ है, किंतु ज्यो-ज्यो हिन्दी की प्रकृति से उनका परिचय बढता गया है, वे सजग और सावधान होते गए है। अत यह कहना उचित है कि मान, विचार और विषय के अनुकूछ ही उनकी भाषा चली है। गम्भीर भाव को प्रकट करने के लिए गम्भीर भाषा का प्रयोग करना उन्होने सीखा था। विचारो के उतार-चढ़ाव के साथ भाषा का उतार-चढ़ाव भी स्वाभाविक है।

#### प्रेमचन्द जी की शैली

प्रेमचन्द जी की बैली पर उद्दें का प्रभाव स्पष्ट है। उनकी प्रारम्भिक रच-नाओं में उनकी बैली लडबडाती हुई-सी दीख पडती हैं। किन्तु भाषा पर प्रेमचन्द का आशातीत अधिकार था। उन्होंने उपन्यास और कहानी के जिस अग की स्पर्श किया है और अपने जिस बादर्श की ओर वे उन्मुख हुए हैं उसे एक सम्मानित स्थान तक पहुँचाकर ही छोडा है। फलत: उनकी बाद की रचनाओ में उनकी कैली परिमाजित और स्वामाविक है। उनकी शैली के चार प्रकार हैं। ये शैलियौ हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप हैं। 'गोदान' में इनकी बहुमुखी सेली ने एक निश्चित गति और स्थान प्राप्त कर लिया है, और यही उनकी परिणति है। हिन्दी और उदं के प्रमाव से उन्होंने जिस समन्वय का रूप स्थिर किया है, वह वर्तमान हिन्दी-गद्य की एक विशेषता बन गया है। उद्दें की रगीनी और चुळबळाहट तथा हिन्दी की गम्भीरता और सजीवता, दोनो प्रेमचन्द की घैली में वर्तमान हैं, इसमें नाटकीय तत्त्व भी मिलते हैं। इसलिए उनकी बैली में अभिनयात्मकता भी मिलती हैं। ऐसे स्थान की भाषा ओजपूर्ण है। भाव की गम्भीरता और प्रवाह की प्रसरता ऐसे स्थलो पर देखी जा सकती है। प्रेमचन्द ने मुहावरो और कहावतो का प्रयोग बहत अधिक किया है। इससे भाषा-शैली में एक प्रकार की मधुरता आ गई है। कही-कही एक ही वाक्य में महावरे और स्कितयो का सामजस्य अद्भुत सुब्टि करता है। यह प्रेमचन्द की माषा-शैली की मौलिक विशेषता है। इसी प्रकार हास्य और ¢व्यांग्य भी इनकी घैली को विशेष रूप से अनुप्राणित करते हैं। इनका व्याग्य सामा-कित, राजनीतिक और वार्मिक कुरीतियों या पालण्डो के प्रति वडा तीला और क्रींसार्शी है। हास्य में एक प्रकार की गम्मीरता बनी हुई है। अग्रेजी में एक की हो — Style is the man. प्रेयचन्द पर यह सूचित अक्षरता: सत्य वहीं हि मह्वाक्रिंग हैं बींये हैं और सौन्दर्य का चित्रण करते हैं वहाँ उनकी खैली

कालकारिक हो गई हैं। इससे भाव-व्यजना में मरघुता और स्निग्धता आ गई हैं। चित्र प्रस्तुत करने में प्रेमचन्द जी बहुत कृश्नल हैं। शब्दो के द्वारा प्राकृतिक चिरत्रों की अवतारणा उनकी मूर्ति-विधायनी शिवत की द्योतक हैं। प्रेमचन्द की लेखनी से निकली हुई प्रत्येक पितत हुदय को प्रभावित करती हैं। उसकी प्रभावो-त्यादकता का प्रधान कारण यह हैं कि जिन सघषों और कठिनाइयो से हमारा व्यक्तितात, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन उलझता रहा हैं, उन्हें वे बडीं कृशलता के साथ सर्वसाधारण के लिए चित्रित करके हमारे हुदयों को अधिक स्पदन-धील तथा चेतनशील बनाते गए हैं। हुदय को स्पर्ध करने की जितनी शिवत प्रमाचन्द जी में हैं उतनी शायद किसी जन्य लेखक में नहीं हैं। हम उनके पात्रों के साथ अना यास ही आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं और उनके प्रति हमारी सहानुभूति जाग पडती हैं। इस प्रकार की शैली में एक सफल कहानीकार की कलात्मकता सुरक्षित रहती हैं। प्रेमचन्द की अन्य तीन प्रकार की शैलियों विचारात्मक, भावात्मक और आलोचनात्मक है। किन्तु गहन-से-गहन भावो और विचारों में उनका सहज व्यक्तित्व जीवित रहता हैं। कही-कही तत्सम शब्दो की अधिकता भी होती हैं, किन्तु उनकी स्वाभाविकता कभी नहीं मरती।

### साहित्य मे स्थान

हिन्दी के किसी भी उपन्यास-प्रेमी से पृष्टिये-'हिन्दी में सबसे बढा उपन्यासकार कौन है ?' उत्तर होगा-'प्रेमचन्द।' हिन्दी-साहित्य में प्रेमचन्द को वहीं स्थान प्राप्त हैं जो बंगला में शरत्चन्द्र को दिया गया है। प्रेमचन्द जी हिन्दी-कथा-साहित्य में युग-प्रवर्तक थे। सफल कलाकार वह है जो अपने युग की पुकार को सनता है, जो अपने पडोसी के हृदय को टटोलता है, जो अपने समाज के दुःख-दैन्य का अनुभव करता है और समान्यत पद्दिलतो की कराह को सुनकर विकल हो जाता है । प्रेमचन्द जी स्वय अपने-आपको मजदूर कहते थे। उनकी आत्मा भारत के कोटि-कोटि मजदूरों की आत्मा से सचमुच हिल-मिल गई हैं। अपने नायको के स्वर में प्रेमचन्द जी स्वय बोलते हैं। उन्होने समाज की जिस जर्जर नीव को स्पर्श किया है उसे हिलाकर ही दम लिया है, उसकी प्राचीनता नष्ट करके नवीन बल देने का प्रयास किया है। समाज के अन्वविश्वास, आडम्बर और ढोग बादि के प्रति उन्होने विद्रोह किया है और अशिक्षित पात्रों में संजीवनी फूँकी है। इसके अतिरिक्त उन्होने यथार्थ का चित्रण करके आदर्श का दिशा-निर्देश किया है और काल्पनिक पात्रों से दूर रहकर व्यावहारिक जीवन से सामग्रियाँ एकत्र की है। प्रेमचन्द जी को मनोविज्ञान की छोटी-से-छोटी बातो का पूर्ण ज्ञान था। उपन्यासों का अपे क्षा कहानियों में प्रेमचन्द और भी अधिक सफल हुए हैं। कहानियों के पात्रो में जिन सन्दर भावनाओ और स्वाभाविक चरित्रो का चित्रण हुआ है उससे उनकी शक्ति और भी अधिक बलवती हो गई है। प्रेमचन्द के पात्रों ने एक खादर्श का निर्वाह किया किन्तु वह यथार्थ भी है, क्योकि उसने अपनी दुर्बेलताएँ नहीं खोई है। प्रेमचन्द की औपन्यासिक कल्पना मे अमीर-से-अमीर, दीन, भिखारी, मध्यवर्गीय परिवार, चोर-स्टुटेरे, विद्वान, मूर्ख, चिरत्रवान, पतित सभी आते है। पुरुप पात्रो के चिरत्र-चित्रण में ये विशेष रूप से सफल हुए है। नारी-जीवन की करणानयी और दयामयी मूर्ति का अत्यन्त मार्मिक चित्रण हम प्रेमचन्द जी की सत्री पात्रियों में पाते है। इस प्रकार जहाँ तक कथा-साहित्य का सम्बन्ध है, प्रेमचन्द ने किसी मी कोने को अछ्ता नहीं छोडा।

प्रेमचन्द जी का साहित्य आधुनिक युग का सागाजिक और राजनीतिक इतिहास हैं। वे देश में होने वाली सभी ऋतियों और परिवर्तनों के प्रति जागरूक यें। हिन्दी-कथा-साहित्य में नवीनता लाने के लिए भिन्न-भिन्न देशी तथा विदेशी लेखकों की धाराओं को समझने का प्रयत्न किया था। किन्तु उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह विशाल अनुभव के साथ उनके विशाल हृदय का परिणाम है। गांधी जी और टाल्सटाय की आदर्श भावनाओं ने उनकी भावना पर अमिट छाप छोड़ी है। प्रेमचन्द के साहित्य की पृष्ठभूमि बड़ी सशक्त है। इन्ही सब विशेषताओं के कारण—"प्रेमचन्द का साहित्य सगम के जल से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। उसमें अनुभूतियों का सगम है, आदशों का सगम है सामाजिक प्रवृत्तियों का सगम है, मानव की आशा-आकाक्षा का सगम है, दो सम्यताओं और दा सस्कृतियों का सगम है। गगा और यमुना की भाँति उसकी घाराएँ भिन्न-भिन्न नहीं हैं, वे मिछ-कर एक रग हो गई हैं। यही प्रेमचन्द के साहित्य का सौन्दर्य है।" श्री

१. राजेन्द्रसिंह गीड ।

# जयशंकर प्रसाद

#### प्रसाद जी का साहित्यिक क्षेत्र

आध्निक हिन्दी साहित्य ने जिन विभृतियों को जन्म दिया है उनमें प्रसाद जी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसका सबसे बढा कारण यह है कि इनकी प्रतिमा बहुमुखी थी। जिस साहित्याङ्ग पर उन्होने लेखनी चलाई, उसमें वे खुद चमके। वच-पन से वे कवि रहे, आगे चलकर नाटककार हुए और फिर उपन्यास तथा कहानियाँ भी इनसे अखती न रह सकी। कवि के रूप में छायावादी साहित्य की सेवा करते हुए उन्होने 'आंसू', 'लहर', 'झरना' और 'कामायनी'-जैसी काव्य-पुस्तकों की क्ष्यका की। 'कामायनी' छायावादी काव्य का एक-मात्र महाकाव्य है। 'औस्' में प्रसादजी के हृदय की सवेदनशीलता प्रकट हुई है। नाटककार के रूप में भी उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। भारतेन्द्र और प्रसाद के वितिरिक्त और कोई नाटककार प्रसिद्ध नही हुआ और न हिन्दी-नाट्य-साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित ही कर सका। उनके नाटक, दो को छोडकर सभी ऐतिहासिक है। प्रसादजी ने दर्जनो नाटक लिखे, किन्तु सबसै बडी विशेषता उनकी मौलिकता और भारतीयता है। वे न अग्रेजी नाटकों से प्रभावित हुए और न बगला से। हिन्दी-नाटको का वास्तविक विकास इन्हीके द्वारा हुआ। उपन्यास के क्षेत्र में भी इनकी अपनी गतिविधि रही। प्रसाद अपने जीवन में कुल तीन ही उपन्यास लिख सके—'ककाल', 'तितली' और 'इरावती'। इनमें अन्तिम उपन्यास अधूरा है। साहित्यिक दृष्टि से ये उपन्यास भी बहुत सफल उतरे है, इनमें प्रसाद का अपना व्यक्तित्व और चरित्र-चित्रण की मौलिकता है। प्रेमचन्द की अपेक्षा यद्यपि इनके चरित्र अधिक जटिल है, इसका कारण लेखक की मावकता और दार्शनिकता है, तथापि सयम का अभाव नही। कहानीकार प्रसाद उपन्यासकार प्रसाद से कही अधिक सफल हुए है। 'छाया', 'प्रतिष्वनि', 'आधी' और 'इन्द्रजाल' इनकी कहानियों के संग्रह है। प्रसाद के चरित्र शिक्षित नागरिक होते है। अत ये चरित्र हल्के न होकर बहुत गम्भीर है। प्रसाद जी चाहे किव हों या उपन्यासकार, नाटककार हो या कहानीकार, उनका कवि सभी स्थानो पर वर्त-मान रहता है। यें अपने कवि-हृदय को कही भी छिपा न सकें। यहीं कारण है कि उनका कथा-साहित्य प्रेमचन्द की तरह सर्वसाधारण की आवश्यकताओं की पृति नहीं करता। फिर मी'इसीसे प्रसाद की महता और प्रतिभा पर कोई आँच नहीं आती, क्यों कि इनके गम्भीर और दार्शनिक व्यक्तित्व तक सर्वसाधारण की पहुँच नहीं है। इन्होंने कुछ निबन्धों की भी रचना की है, जो 'काव्य और कला तथा अन्य-निबन्ध' नामक पुस्तक में सकलित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि के लिए प्रसाद के पास एक विधिष्ट योजना थी जिसके अनुसार वे हिन्दी-गद्ध और पद्ध दोनों को पूर्णता तक ले जाना चाहते थे, किन्तु ४७ वर्ष की अवस्था में राजयक्ष्मा ने इस अलौकिक विभृति से हमें विश्वत कर दिया।

#### प्रसाद के गद्य की भाषा

हम देख चके हैं कि प्रसाद ने साहित्य के अनेक अड्डो पर सफलता-पूर्वंक छेखनी चलाई है। अत यह जानना आवश्यक है कि इनकी भाषा ने कहाँ तक व्यापक क्षेत्र का निर्वाह किया है। भाषा पर विचार करने के पूर्व बिंद हम प्रसादजी के माषा-सम्बन्धी कुछ सिद्धान्तों को समझ लें तो हमारा कार्य सरल हो जायेगा । प्रसाद संस्कृत के प्रेमी और प्राचीन भारतीय संस्कृति के साधक थे। इनके ऐतिहासिक नाटक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक कथानक पर आधारित है। अत. पात्रों की संस्कृति के अनुसार उनकी भाषा चलती है। उनके पात्रों की सस्कृति प्राचीन भारत की सरकृति है। फलत वे सदा शुद्ध साहित्यिक हिन्दी का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद की भाषा देश और काल के अनुसार भी चलती है। यद्यपि उनके समस्त साहित्य की भाषा का मुलाघार और मूल प्रेरणा सस्कृत है तथापि बावश्यकतानुसार जहाँ-तहाँ कुछ अन्तर वा ही गए है। 'अजात-शत्रुं के पात्र जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, 'राज्यश्री' के पात्र इनसे कुछ मिन्न स्वर में बोलते हैं। इसी तरह 'राज्यश्वी' की भाषा और 'ककाल' की भाषा में स्पष्ट अन्तर है। इससे पता चलता है कि देश और काल के बारे में प्रसाद सावधान रहते है, यद्यपि सामान्यत इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक है और भाषा का सगठन एक ही आधार पर हुआ है। प्रसादजी की भाषा में खिचडी भाषा-जैसी मिलावट नहीं है। इनकी यह घारणा है कि पात्रों की विविधता के कारण माषा में विविधता काना अच्छी बात नहीं । इसी विश्वास के आधार पर इनके सभी पात्र तत्सम शब्दो का अधिक प्रयोग करते है, चाहे वह पात्र सिकन्दर-सा विजयी हो, सुरमा-जैसी साध । रण मालिन हो, या दाण्डायन-जैसे दार्शनिक हो । विशेषतः दो पात्रो के वार्ती-छाप में जब किसी गम्भीर विषय पर तर्क-वितर्क होने लगते हैं तो इनकी माषा बडी ही विखब्द हो जाती है। दार्शनिकता और कविता के बाग्रह से ऐसे स्थल सर्वसाधारण की पहुँच के परे होते है। अतः प्रसाद के गद्य पर दर्शन की गम्भीरता और कविता की रमणीयता अपनी छाप छोड गई है। सर्वसाधारण को इनकी भाषा बोझिल मालूम होती है पर किसी भी साहित्यकार को इसमें ओज, प्रवाह और माधुर्य की त्रिवेणी के कल-कल निनाद का अनुभव होता है। प्रसादजी ने मुहावरो का प्रयोग बहुत कम किया है और कहावतें तो मिलती ही नहीं, लेकिन शब्दों की सजावट इतनी आकर्षक और व्यवस्थित है कि इनकी कमी नहीं खटकती। सभी शब्द जैसे क्षरुतापूर्वक यथा स्थान नगीने के समान जहे हुए है, जिनमें न कही शिथिलता

जयशकर प्रसाद १३७

है और न प्रवाह का अभाव।

### म्राक्षेप मीर परिहार

प्रसाद जी की भाषा अपनी निरुष्टता के कारण आलोच्य विषय बन चुकी है। तन्सम शब्दो की प्रधानता के कारण वह दुरूह हो गई है। इसीलिए कुछ लोगो के विचार से इनकी माषा 'पयरीली' है। एक दूसरा आक्षेप यह है कि प्रसाद की माषा में प्रसाद गुण का सम्पूर्ण अभाव है और यही कारण है कि उनके नाटक अभिनयोपयोगी नहीं है और कहानियाँ साधारण जनता के मन को आकर्षित नहीं करती। इस प्रकार जहाँ तक भाषा का प्रश्न है प्रसादजी ने उसे वर्तमान अशिक्षित सर्वसाधारण की निकटता से सदा बचाया है। इनकी भाषा 'पथरीली' हैं, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि भाषा वही 'पथरीली' होती है जैसा स्वाभाविक प्रवाह नही होता । सच तो यह है कि प्रसाद की भाषा में सरिता का स्वाभाविक प्रवाह है। कोई भी भाषा संस्कृत-प्रधान या उद्-प्रधान होने से दृख्ह या 'पयरीली' नहीं होती। प्रसाद के लिए भाषा संस्कृति का बाहन बनकर आई है। भाषा में पथरीलेपन का अनुभव तब तक नही होता जब तक पढते-पढते हमें नही अचानक धनका नहीं लगता या यह भावना हृदय में नहीं उठती कि अमुक स्थान पर अमुक शब्द होता तो अधिक सुन्दर होता। माषा में विलय्टता का कारण यह नही है कि प्रसाद अपनी विद्वला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि एक विराट् व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और भारत की महिम संस्कृति का प्रकाशन हुआ हैं जो अपने में पूर्ण है। शब्द-चयन मे कही भी आडम्बर नही। प्रसादजी स्वय आडम्बर -रहित थे। जहाँ तक प्रसाद गुण का प्रश्न है यह कुछ सीमा तक ठीक ही हैं। इसके परिहार में हम इतना ही कहना चाहेगे कि प्रसाद की भाषा अध्ययन के विस्तार के साथ ही अपेक्षाकृत अधिक विलब्द होती गई है । बौद्ध-साहित्य के अध्य-यन और दार्शनिक चिन्तन के कारण माषा बोझिल और गम्मीर हो गई है। अत पहलें तो उनकी भाषा बहुत खटकेगी, पर ज्यो-ज्यो हम अपनी रुचि का परिष्कार करते हुए प्रसाद के व्यक्तित्व से परिचित होते जायेंगे वे हमारे लिए अधिक सरल, अधिक सरस और अधिक आत्मीय होगे। उन्होने अपने वर्तमान नाटक, रगमञ्च के लिए नहीं लिखे। अत नाटको के अभिनय में कठिनाई है तो कोई आक्चर्य नहीं। किसी भी बडे कलाकार का काम रगमञ्चीय आवश्यकता की पूर्ति करना नही ाता । न तो इससे कला का पोषण होता है, और न मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति हा होती है। प्रसाद को रंगमञ्च का स्तर ऊँचा करना या इसलिए भी उन्हें भाषा का नृतन सस्कार करना पडा।

### प्रसाद की शैली

भाषा के अनुरूप प्रसाद की शैकी को भी एक ठोस आधार प्राप्त हैं। अपनी रचनाओ में ये अपने-आपको कभी नहीं भूळे हैं, चाहे वह गद्य-साहित्य हो या पद्य । उनकी प्रत्येक पंक्ति में उनकी आत्मा बैठी है, काव्य का सौड्टक

वर्तमान है। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि प्रसाद का किव अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता। उसका स्पन्दन पित्त-पित्त में प्रस्फुटित हैं। इसके अतिरिक्त दार्शनिक प्रसाद ने भी किब प्रसाद को कभी अकेला नहीं छोडा। छोटे-छोटे वाक्यों में दार्शनिक भावों का गुम्फन और उपमाओं तथा उक्तियों द्वारा सुधी पाठकों के मन पर प्रभाव का सूजन करना प्रसाद के गद्ध की अपनी विशेषता है। उनकी गद्य-शैली को हम मृह्यत तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—

- (क) भावात्मक शैली—किही भी किव के गद्य की भावाद्मक शैली में भावों की सरसता का होना स्वाभाविक है। गद्य में जहाँ प्रसाद भावावेश में आ जाते हैं वैसे स्थल पर लेखक की भावुकता और सरसता स्पष्ट हो जाती है। पात्रों के अन्तर्द्धन्द्व-चित्रण में लेखक ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली को छोटे-छोटे सरस बाक्यों से बढी शक्ति मिलती है और उसमें गति और प्रवाह होते है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पात्रों का भावावेश प्रसाद के व्यक्तिगत भावावेश का ही प्रतिविम्ब है। उनकी व्यक्तिगत मनोवृत्तियों का परिचय हमें ऐसे स्थलों पर मिलता है। लेखक के हृदय की तरल भावुकता पानी में छलकते हुए और चमकते हुए तेल के सद्श सतह पर दिखाई पडती है।
- (स) चित्रात्मक शैली—चित्रात्मक शैली नाटककार और कहानीकार के लिए आवश्यक होती है, नयों क चित्रों की अवस्थाओं का प्रदर्शन, भावों की अभिव्याना और विषयों का स्पष्टीकरण इस शैली द्वारा सुगम और सरल होता है। प्रसाद परिस्थितियों का वर्णन चित्रों की अवतारणा द्वारा करते हैं। उनके शब्दिवित्र लेखक की कुशल चित्र-कला के परिचायक है। कुछ सार्थंक शब्दों को चुनकर किसी बाह्य परिस्थिति और मानसिक स्थित का वर्णन करने में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। इन चित्रों में प्रसाद की सवेदनशीलता, मामिकता और काव्यात्मकता दर्शनीय है।
- (ग) अयग्यात्मक शैली—तीसरी विशेषता, जो हम प्रसाद की गद्य-शैली में पाते हैं वह है उनका व्यग्य। उनके व्यग्य बड़े चुटीले और मार्मिक होते हैं। ये स्वस्थ भी है और यथार्थ भी। इस शैली में किसी महिम सत्य की ओर लेखक का सकेत होता है जिसमें गम्भीर परिहास भी कभी-कभी औं क जाता है। विशेषतः नाटको में व्यग्य के प्रयोग से वर्णन सजीव हो उठा है।

इनके अतिरिक्त प्रसाद के गङ्ग में बहुत वहीं सख्या में सूक्तियाँ मिछती है। इन सूक्तियों में लालित्य के साथ मन को प्रभावित करके सकड़ोरने की अद्भुत शक्ति है। मुहाबरों का प्रयोग तो लगभग नहीं हुआ है, पर कही हैं भी तो उसमें प्रेमचन्द के मुहाबरों की चुलबुलाहट नहीं हैं। किन्तु प्रसाद जी अपनी शैली में इसकी अपेक्षा भी नहीं करते।

### प्रसाद की भाषा-शैली-उपसहार

सामान्यत प्रसाद की भाषा-शैली आवश्यकतानुसार भावो के अनुरूप बदलती गई है, अत यह व्यास्थात्मक नही है। उनकी भाषा में न तो क्रिक्म अरुकारी

जानाकर प्रसाद १३९

का अम्बार है और न मुहाबरों की मादकता। उसका अपना स्वतन्त्र रूप है, जो केवल गब्द-चयन पर निमंद करता है। प्रसाद जिस द्विवेदी युग में लेखक बनकर पैदा हुए थे वह भाषा की सरलता का युग था; सरसता की ओर बहुत ही कम लेखकों का ध्यान गया था। प्रसादजी ने युग की माँग के विपरीत साहित्यिक शैली में काव्य की रमणीयता और सरसता भरी। यह उनका अपना प्रयोग था। फलतः माषा-शैली क्लिक्ट हो उठी और व्यावहारिक माषा भी साहित्यक आवरण में सज-सँवरकर बाहर निकली। उनके वाक्य सतुलित और व्याकरण-सम्मत है। जहाँ के किसी घटना का वर्णन करने लगते हैं या किसी कथानक का विकास होने लगता है, वहाँ सजग पाठकों की उत्सुकता जागृत करने में इनकी भाषा-शैली सहायक हुई है। एक सीमा तक हम शुक्लजी और प्रमादजी के गद्य की तुलना कर सकते हैं। शुक्लजी मूलत निबन्धकार और आलोचक थे पर प्रसाद एक साथ कथाकार, नाटक-कार और किब थे। अत शुक्लजी की शैली व्याख्यात्मक और प्रसाद की शैली भावात्मक है। प्रसाद का साहित्य गम्भीर विचारको तथा साहित्य में स्वस्थ रिख रखने वालों के लिए लिखा गया है जो साधारण लोगों की पहुँच के परे हैं।

यह कहा जाता है कि प्रसाद ने सर्वसाधारण के लिए कुछ नही लिखा, किन्तु इसमे प्रसाद का कोई दोष नहीं। वे अपने युग के सारे गरल को नीलकण्ठ महादेव की तरह गले के नीचे उतार चुके थे। उनका हिन्दी-गद्य उस दिन की राह देख रहा हें जब हिन्दी का गद्ध-साहित्य अपनी सारी शक्ति के साथ साक्षारण पाठको की वौदिक और आध्यात्मिक चेतना के परिष्कार में समर्थ होगा। उनकी कृतियो का यथार्थ मूल्याकन जाने वाली पीढी करेगी। प्राय प्रसाद की तुलना रवीन्द्रनाथ से की जाती है। वास्तव में वे हिन्दी के रवीन्द्र थे, किन्तु हिन्दी का यह मीन साधक प्रचार और बाडम्बर की दुनिया से दूर रहा। जैसे कि वे आडम्बर-रहित थे वैसे ही उनका गद्य बनावट से दूर है। प्रसाद का बौद्धिक दृष्टिकोण इतना विकसित है कि उनके साहित्य में उनकी आत्मा हिन्दी-गद्य-साहित्य का आगामी कितने वधी तक पथ-प्रदर्शन करती रहेगी। कहा नहीं जा सकता कि उनकी पक्ति-पंक्ति में आदर्श, स्वर-स्वर में करुणा, माव-भाव में विश्व-प्रेम और पद-पद में माधुर्य गरा हैं। प्रसादजी अपने गठित शरीर, चौडे ललाट और सुन्दर मुखमण्डल के द्वारा जिस प्रकार हजारों के बीच पहचाने जाते थे, उसी प्रकार उनका एक-एक असाझारण बाक्य, स्वस्य शब्द-चयन, सुन्दर भाषा-शैली और पुष्ट विचार हजारो-लाखो वाक्यों के दीच पहचाने जा सकते हैं। उनके गद्य का युग अभी आया नही, आने वाला है।

# डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी

### हिन्दी-साहित्य मे स्थान

आ चार्य शुक्ल ने हिन्दी-निबन्ध-साहित्य की, जिस स्तर पर, प्राण-प्रतिष्ठा की वहाँ से उसे भारतीयता प्रदान करके उन्मुक्त वातावरण मे लाने का श्रेय डा॰ हजारी-प्रसाद द्विये दी को ही है। यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो शुक्लजी के बाद द्विवेदी जी ही हिन्दी के सफल और सबल निबन्धकार है। द्विवेदी जी को शक्ल जी से भी साहित्यिक प्रोरणा मिली थी। यह बात दोनो की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से परिलक्षित है। किन्तु शैली, विषय और वातावरण की दृष्टि से दोनो एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। द्विवेदी जी एक मौलिक निबन्धकार है और इसीमें उनकी श्रेष्ठता निहित है। द्विवेदीजी को रवीन्द्रनाथ और क्षितिमोहन सेन-जैसे व्यक्तियों के साहचर्य का अवसर प्राप्त हो चुका है, फलत. उनके निबन्धों में प्राकृतिक पदार्थी के प्रति आत्मीयता का भाव झलकता है। निबन्धकार के रूप में उन्होंने साहित्य की जो सेवा की है उससे उनकी महत्ता सिद्ध होती है। उन्होंने प्राचीन ग्रन्थो का जो उद्घार किया है वह व्यापक है। इनके निवन्ध प्राचीन-से-प्राचीन और आधुनिक-से-आधुनिक किसी भी विषय से अछूते नहीं है। इतिहास, ज्योतिष, भारतीय सस्कृति, जैन-वर्ग, बुद्ध धर्म, नाथ सम्प्रदाय आदि से लेकर सस्कृत, बगला और हिन्दी का व्यापक ज्ञान तथा गम्भीर खब्ययन इनके निबन्धो को बहुत ऊँचा उठाता है। बालोचना-साहित्य का उन्होने जो दिशा-निर्देश किया है वह मीलिक तो है ही, साथ ही स्वस्थ और स्वच्छन्द भी है। 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' तथा सुर और कबीर की आलोचनाएँ इस नवीन प्रयोग में सफल उतरी है। राजनीतिक प्रश्नों पर साहित्य की द्धिट से, समाधान उपस्थित करना द्विदेदी जी की एक नई विशेषता है और इस क्षेत्र में वे रवीन्द्रनाथ का अनुसरण करते दिखाई देते है। गद्य के सकृचित क्षेत्र मे रहकर भी द्विवेदी जी की साधना बहुमुखी है, एक भीन साधक रहकर भी वे अपने सदेशों को एक विशिष्ट उद्देश्य से मुखरित करने में सफल हुए हैं। आचार्य शुक्क की मृत्यु के बाद प० हजारी-प्रसाद ही निबन्ध साहित्य में मार्ग-दर्शन का कार्य कर रहे हैं और इसमें सन्देह नहीं कि इनकी प्रतिमा अभी विकसित होती जा रही है। अत. निविवाद रूप में इनका आवर्यत्व अक्षुण्ण है। हिन्दी-साहित्य को बभी इनसे बडी-बड़ी बाजाएँ

है। अब हम इनके निबन्धो पर विचार करगे।

अपनी सतुष्ठित और सुविकसित विचार-घारा को प्रतिपादित करते हुए दिवेदी जी अपने निवन्ध-साहित्य के जिस रूप को सामने रखते हैं, वह समन्वय का रूप है। यह समन्वय है आधुनिकता और प्राचीनता का, नवीन सम्यता का और प्राचीन सस्कृति का। बीसवी शताब्दी में पहली शताब्दी के आचार-विचारों को प्रतिबिम्बत करना और पहली शताब्दी में बीसवी शताब्दी के अकुरों का अन वेषण करते हुए दोनो में सामजस्य उपस्थित करना ही इस समन्वय का स्पष्ट उद्देश्य है। हम द्विवेदी जी को एक ऐसे प्रतिष्ठित स्थान पर पाते हैं, जहाँ इने-गिने साहित्यिक ही पहुँच पाते है। इनके निवन्धो का अध्ययन दो मागो में किया जा सकता है —एक है अन्तरंग की परीक्षा और दूसरा बहिरंग की समालोचना। इस प्रकार हमारे सामने दो पक्ष उपस्थित हुए है—कला-पक्ष और भाव-पक्ष। कला पक्ष के अन्तगंत उनकी निवन्ध-कला, शैली, भाषा आदि की विवेचना उपस्थित की जा सकती है। माव-पक्ष की सीमा में हम उनकी सस्कृति, देश, भाषा और समाज के प्रति प्रकट की गई गृढ भावनाओं का रहस्योद्घाटन करेंगे।

#### सामान्य मानव-संस्कृति

पहले हम बाह्य अगो की विशेषताओं को ही समझ लें। द्विवेदी जी अपनी सस्कृति के प्रति अत्यधिक जागरूक है। जब हम सस्कृति के प्रति इनके प्रेम की बात करते हैं, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि रूढिवादिता उनसे उतनी हो दूर है, जितना असत्य सत्य से। इनकी पिन्तयों में जिस सस्कृति का समर्थन किया गया है वह समस्त मानवता को अपनी परिधि से दक छेने में समर्थ है। इनकी द्षिट मे जातीय पक्षपात, अपने वर्म और साहित्य का अन्व-विश्वास, उसकी हठ-वादिता और जडवादिता-मानवता के मार्ग में सबसे बडी बाघक है। मेरे निबन्ध के नायक इन दोषों से मुक्त ही नहीं वरन् इतने व्यापक विचार वाले हैं कि कभी-कभी हमे इनकी बौद्धिकता की अतिशयता का बोच होने लगता है। 'भारतीय सस्कृति की देन' शीर्षक निबन्ध मे वे लिखते है-"मारतीय सस्कृति पर कुछ विचार करने से पहने मैं यह निवेदन करना कर्तव्य समझता हैं कि मैं संस्कृति को किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की अपनी मौलिकता नही मानता। मेरे विवार से सारे ससार के मनुष्यों की एक ही सामान्य मानव-संस्कृति हो सकती है।" मानव-सस्कृति की इससे विशद और स्पष्ट परिमाषा और क्या हो सकती है ? अपने इसी विचार को आघार मानकर द्विवेदी जी आज की सम्यता में सच्चा विश्व-बन्यत्व देखना चाहते है, किन्तु उन्हें घोर निराशा तब होती है जब ने देखते है कि बौद्धिकना की गात्र मदिरा से प्रभावित होकर आज के मानव ने अपने हृदय को बाप ही नष्ट कर डाला है। यही कारण है कि द्विवेदी जी का • बाब्द-शब्द भारतीय संस्कृति की दहाई देना चाहता है।

इनके निबन्धों में सार्वभीम राष्ट्रीय चेतना-विश्वुद राष्ट्रीयता की बडी ही तीत्र भावना वर्तमान है। विश्वुद इसलिए कि इसमें राष्ट्रीय पक्षपात (national-

preljudice ) की गन्ध नहीं है। यह हमारे युग की माँग हैं। इसमें सन्देह नहीं कि निवन्ध के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने युग की जो प्रतिष्यित स्पष्ट की है वह एकाध अपवाद को छोडकर, किसी दूसरे निवन्धकार में नहीं मिली। इनकी राष्ट्रीयता में जन्म-मूमि, साहित्यकार, आलोचक, और प्रकाशक सभी आते हैं। इनकी राष्ट्रीयता ने हिन्दी-माषा को आधार मानकर पन्द्रह करोड से भी अधिक हिन्दी भाषा-माषी, दीन-हीन छषकों से लेकर बड़े-बड़े विद्वज्जनों तक को समेट लिया है। इनकी राष्ट्रीयता ने आयं-सस्कृति और प्राचीन इतिहास का बहाना बनाकर भारत के चालीस करोड हृदयों को अपना लिया है। अधिक व्यापक रूप में इनकी राष्ट्रीयता ने मानवता के नाम पर समस्त मानव को बन्धु बनाकर अन्तर्राष्ट्रीयता का समस्त मानव को बन्धु बनाकर अन्तर्राष्ट्रीयता का स्पायत स्पायत है। दिवेदी जी की राष्ट्रीयता हमारे युग की सबसे स्वस्थ और सुन्दर सूझ है, जिसे गोल्डिस्मथ ने (Citizenship of the world), की सज्ञा दी थी। आधुनिक या भावी साहित्यकों को उन्होंने जो सदेश दिया है, वह एक शब्द में, जागृति का सदेश है, प्रगति का सदेश है। अपने सदेशों में जिस प्रकार की राष्ट्रीयता का बोध ये कराना चाहते है, उसमें विश्व-बन्धुत्व की भावना स्पदित है।

बिनेदी जी का हिन्दी-प्रेम अन्व-विश्वासियों की पूजा करने वाली वृत्ति से विलक्षल विपरीत है। ये हिन्दी-प्रेम का अर्थ हिन्दी-भाषा-भाषी के जागरण से छेते हैं। ये इस बात को मानते हैं कि हिन्दी में शब्दावली की कमी है और इसके लिए विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपना लेने में कोई हानि नहीं हैं। उन्होंने बतलाया है कि देव-भाषा संस्कृत ने भी अनेक विदेशी भाषाओं को अपनाया था। उन्होंके शब्दों में ''अपने साहित्य का सर्वोत्तम देकर दूसरे के साहित्य का सर्वोत्तम प्रहण करना ही, इनके हिन्दी-प्रचार की सुन्दर योजना है। जहाँ तक शहित्य से इनका सम्बन्ध है, ये अपने को एक निबन्ध में स्पष्ट करते हैं और कहते हैं—''मनुष्य ही साहित्य का लक्षण है।'' साहित्यकारों के दायित्व की अपस्था करते हुए दिनेदी जी ने जिस मार्ग का निर्धारण किया है, यदि उसका दशाश भी कार्य रूप में परिणत किया गया तो हिन्दी-साहित्य का बहुत बड़ा उपकार होगा। इस कार्य के 'लिए उन्हें ऐसे युवकों की आवश्यकता है जिन्हें गश्छ के समान साहित्यक भूख लगी है।

मौथी और प्रमुख विशेषता जो हम द्विवेदी जी में पाते है वह है वस्तु-निरीक्षण की सूक्ष्मता। 'अशोक के फूल' शीर्षक निवन्धं को पढकर मुझे बरबस चेस्टर्टन की याद आती हैं, जिसने एक बार अग्रेजी सिक्के को विखकर इंग्लैंड के प्राचीन इतिहास की कल्पना कर ली थी। इसी प्रकार छोटी-छोटी वस्तुओ पर एक अत्यन्त गम्भीर निवन्धं प्रस्तुत कर देना द्विवेकी जी की नई विशेषता है। इससे हम उनकी उस भावुकता का परिचय माते हैं जिसने उनकी निवन्धों में हृदंद-ग्राहिता की सुगन्ध भर दी। है। 'व्या वर्ष आ गया' निवन्ध किसकर तिथि, दिन एव सवत् का इतिहास बता देना, 'एक कुना और एक कैना' सीर्थक जिबन्ध में कुत्ते और मैना की अन्तर्भावनाओं का चित्र उपस्थित कर देना, 'मेरी जन्म-भूमि' में एक साधारण संग्राम का ऐतिहासिक एव सास्कृतिक महत्त्व निर्धारित करना, द्विवेदी जी की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक हैं। उनका अध्ययन विशाल हैं। प्राचीन से लेकर आधुनिकतम विषयों में उनकी गहरी पैठ हैं।

#### भाषा-शैली

दिवेदी जी ने जिस भाषा को अपनाया है, वह सरल है। इनकी भाषा में शब्दों का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। जहाँ जिस प्रकार के भाव की अभिन्य कित हुई है वहाँ भाषा भी वैसी ही लिखी गई है। यही कारण हैं कि उन्होंने उद्दें, फारसी, अग्रेजी आदि शब्दों को अपनाने में सकोच नहीं किया है। आप दिवेदी जी के निवन्धों में सबूत, मजहब, पेशा, शौक, काबू, गलती, चीज, अक्ल, मशा, बिस्मिल्ला आदि से लेकर प्राइवेट, पुलिस केस, सुपरिण्टेण्डेण्ट, इञ्जेक्शन, फैक्टरी, डाक्टर-जैसे विदेशी शब्दों को यथा-स्थान पा सकते हैं। किन्तु शब्दों के प्रयोग में दिवेदी जी सदैव सतर्क रहते हैं, जिससे निवन्ध का प्रवाह न कही टूटता हैं और न कही अस्वामाविकता ही आती हैं। फिर भी सस्कृत के सरल शब्दों को ही अधिकतर स्थान देने का यस्न उन्होंने किया हैं। जहाँ-तहाँ भावों की गहनता के अनुसार सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ हैं। दिवेदी जी ने जिस माषा का अयवहार किया है वह सर्वसाधारण के साहित्य की माषा है। मुहावरों का प्रयोग कम हुआ हैं, किन्तु वाक्यों की बनावट और शब्दों की योजना सुन्दर और स्वामाविक हैं।

दिवेदी जी ने जिस शैली का प्रयोग विशेष रूप से किया है वह है गवेषणात्मक शैली। भाषा का प्रवाह स्वामाविक है, कही प्रयत्न का आभास नहीं
मिलता। श्वनल जी की शैली जौर दिवेदी जी की शैली में मूल अन्तर यही हैं
कि जहाँ श्वनल जी की शैली मुलात्मक हैं वहाँ दिवेदी जी की व्याख्यात्मक।
हम कह ककते हैं कि दिवेदी जी का विषय ही ऐसा हैं जिसके लिए उन्हें सूत्र-वाक्य
प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। किन्तु तब भी भावो का तारतम्य
और विचारो की गम्भीरता इस प्रकार बनी- हुई हैं कि पाठक कभी भी अपनी
तन्मयता नहीं खोता। इस प्रकार की शैली की दो विशेषताएँ होती हैं—एक तो
गहन-से-गहन भाव सहसा बोधगम्य हो जाते हैं और दूसरी यह कि विचार अधिक
प्रभावशाली वन जाते हैं। दिवेदी जी की शैली शुक्ल जी की अप्रेजी शैली से
प्रमावित नहीं हैं। उनमें मनोविश्लेषण की वैसी (आचार्म शुक्ल-जैसी) क्षमता न
होने के कारण बैसा प्रयास भी नहीं दिखाई देता। किन्तु सहसा हृदय में उत्साह
खगा देने की कला दिवेदी जी ही जानते हैं—"समय आयगा जब ऐसे महापुष्व
शीघ्र ही पैदा होगे उस दिन दुनिया देखेगी कि कौन ऐसा साहसी होता है जो
सिंह के केसर को पैर से छूने की हिम्मत करता हैं '' अथवा "सहज मनुष्य
ही सहज भाषा बोल, सक्का है। दाता महान् होने से दान महान् होता है.।")

हिनेदो जी के निवन्हों में हम कही-कही ज्याय का पूट मी पाते है और हास्य का प्रयोग तो अनेक स्थानों पर हुआ है। पक्षी-दम्पित में जो वार्तालाप 'एक कृता और एक मैना' शीर्षक निवन्त में किया गया है वह इसका एक सुन्दर प्रमाण है। ज्याय और हास्य दोनों का एक सम्मिलित उदाहरण इस प्रकार है—"पर सही बात यह है कि अधिकाश ऊपर से ऐसा दिखाते रहने पर भी मीतर-ही-मीतर अपनी आलोचनाओं को उतना महत्त्व नहीं देते। जगर वे अपनी-अपनी सम्मितयों को सचमुच ही स्वीकरणीय मानते तो दो-चार साहित्यिक पुलिस-केस हर शहर में होते रहते।" इस प्रकार के उदाहरण अनेक स्थलों पर मिलते है जिनका उल्लेख इस छोटे-से निवन्त में कठिन है।

द्विवेदी जी की भाषा और शैली पर विचार कर लेने के बाद हम कह सकते है कि निबन्ध-कला को इन्होने किस रूप में स्वीकार किया है । निबन्ध की जो परि-भाषा शुक्ल जी ने दी है वह इन पर लागू नही होती । ईनके निबंध हिंदी में Essay का अर्थ और भाव दोनो रखते हैं। यही कारण है कि कही-कही इनकी रचनाओं में निबन्ध और प्रबन्ध दोनों की शैली देखी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि द्विवेदीजी तभी निबन्ध की रचना करते है जब ये हृदय से निवश हो गए है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक किव के साथ इनके मानोहेग की तलना की जा सकती है। अतएव हम इनकी रचनाओं में व्यक्तित्व के दर्शन करते हैं। ये जो भी लिखते है, पहले वह अपने अनुभवो का ढाँचा तैयार कर लेते है, फिर उस पर अपने अध्ययन की मिट्टी और अन्त में अपनी भावकता का रग डाल देते है। इतना कर छेने के बाद ये जिस निबन्ध को सामने रखते है हम उनमें एक प्राणमय चित्र की सजीवता पाते है। तैयार की हुई प्रतिमा में अपने ही प्राणी को स्पिदत कर देने में ये बहुत सफल हए है। निबन्धों में ऐसा प्रनीत होता है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने पाठको को प्रेरित कर रहे है या स्पष्ट वाणी में कुछ आदेश दे रहे हैं, किन्तु ऐसे सदेशो की शैली ऐसी है कि इनका आचार्यत्व कही भी नष्ट नही हुआ है । दिवेदी जी की रचनाओं में हम तक भी पाते हैं। यह तक कभी-कभी व्याख्यान का रूप धारण कर लेता है। निन्सन्देह यह एक द्रीवना है। इनी प्रकार यदि हम दिवेदी जी के निबन्धों की प्रारम्भिक पितनयों पर ब्यान दें तो ऐसा प्रतीत होगा मानो किसी भाषण का प्रारम्म हो रहा है या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ किये गए वार्तालाप का अश हो। इनके निबन्धों का अन्त निणयात्मक होता है।

बभी मैने निबन्ध और प्रबन्ध की जिस औल-मिनौनी का उल्लेख किया है वह एक उलझा हुआ विषय है। यहाँ मेरा तात्पर्य विषयान्तर के प्रश्न से है। ये जिस विषय पर निबन्ध लिखना प्रारम्भ करते हैं उसका एक ही तरह से निर्वाह न ही करना द्विचेदी जी की एक दुवैंलता मानी जा सकती हैं। किन्तु मेरे विचार से इस निष्कर्ष पर एकाएक नही पहुँचा जा सकता। विषयान्तर का दोष होते हुए भी यह अनेक बार गुण बन गया है। विषयान्तर का दोष तभी मिट जाता है जब हम निबन्ध के शीबँकों को उन्होंके अर्थ में लेते हैं। इस दृष्टि से वे स्वच्छन्द है।

#### डा० हजारीप्रसाद द्विवेवी

'कृत्ते और मैना' पर निबन्ध लिखने के कई तात्पर्य हो सकते हैं-जनकी उप-योगिता का वर्णन, उनके भावो का चित्रण अथवा उनसे सम्बद्ध किसी सस्मरण का स्पष्टीकरण। इसी प्रकार किसी विषय को समझाने की उनकी अपनी विधि है। फुलवारी का वर्णन करते-करते, वे कभी क्यारी का भी उल्लेख कर देते है, जो कि विषय का अन्तर न होकर उसकी सहायक व्याख्या है। इसी प्रकार किसी फूल को देखकर उनके हृदय पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके लिए वे अपने की एक कवि की तरह स्वतन्त्र रखते है। तभी तो हम कहते है कि उनकी रचनाओ में उनका व्यक्ति प्रधान है।

करने में अपनी कार्य-कुझलता का परिचय देती हैं उतना दूसरे वर्ग के पात्रों के वर्णन में नहीं। फटे हालो, कगालो और निस्सहायों का चित्रण करने में प्रेमचन्द को छोड़ कर कोई भी दूसरा लेखक हमारे साहित्य में नहीं है। यह सब-कुछ होते हुए भी उनके चरित्रों के व्यक्तित्व स्वतत्र नहीं है। ये लेखक के इधारे पर नाचते हुए से दीख पड़ते हैं। इसका कारण हैं लेखक का आदर्शवाद। प्रेमचन्द की अन्तिम कहानियों में यह दोष दूर हो गया है।

प्रेमचन्द की कहानी-कला की सफलता का बहुत बडा श्रेय कथोपकथन (Dialogue) को है। चरित्र-चित्रण और कथावस्तु के विस्तार में इसका उप-योग किया गया है। उनकी प्रारम्भिक कहानियों में कथोपकथन की अस्वाभाविकता पाई जाती है, लेकिन बाद की कहानियों में इसका रूप बिखर गया है। प्रेमचन्द के कथोपकथनों की पहली विशेषता यह है कि जहाँ-जहाँ कथोपकथन का व्यवहार किया गया है वहाँ-वहाँ पात्रों की स्थित और सुरुचि का पूरा खयाल रखा गया है। वर्गगत कथोपकथन इसकी विशेषता है। दूसरी बात यह है कि इसके व्यवहार में सयम और नियत्रण से काम लिया गया है। आवश्यकतानुसार ही इसका उपयोग किया गया है। तीसरी बात यह है कि इनके कथोपकथन में सुसम्बद्धता पाई जाती है। फिर भी यह कहना होगा कि इनके वार्तालाप कहानी-कार 'कौशिक' जी की अपेक्षा सफल नहीं है।

प्रेमचन्द की कहानी-कला और उसकी लोकप्रियता का सबसे बडा कारण है उनकी भाषा-बौली। भाषा की सरलता, चलते मुहावरो का प्रयोग तथा हास्य और व्यग्य का सिम्मिश्रत व्यवहार उनकी भाषा-बौली की कुछ खास 'बाते है।

# जयशंकर प्रसाद

[सन् १८६१--१६३७ ई०] हिन्दी-कहानी-साहित्य मे प्रसाद

हिन्दी-कहानी के साहित्याकाश में प्रसाद जी सूर्य की वह पहली जिसके आलोक से हिन्दी-कहानी-साहित्य चमक उठा । जिस समय उन्होने कहानी लिखना आरम्भ किया, वह हिन्दी-कहानी का उदय-काल था। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसाद जी ही हिन्दी के सबसे पहले मौलिक कहानीकार है जिनके हाथो आधुनिक हिन्दी-कहानी-साहित्य का श्रीगणेश हुआ। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हिन्दी-कहानी के उषा-काल में इतनी सशात और प्रीढ कहानियों का जन्म सम्भव हो सका। अत यह कहना पडता है कि प्रसाद की कहानियाँ किसी प्रसन्न देवता के मुक्त वरदान है। यह प्रसाद की अपरिमेय प्रतिभा का ही चमत्कार या कि कहानी-साहित्य की बाल्यावस्था में इतनी प्रौढ कहानियों की सुष्टि हो सकी। प्रसाद जी के पहले हिन्दी-कहानी का न तो कोई स्थिर स्वरूप था और न मौलिक कहानीकार ही थे। मौलिक कहानियो का सर्वथा अभाव था। अधिकाशत कहानियाँ अनूदित होती थी। उन दिनो बगला और विशेषकर रवि बाब की कहानियों की बड़ी घूम थी। बगला, अग्रेजी, फेञ्च और रूसी कहानियों का अन्वाद हिन्दी के पत्रों में घडल्ले से निकल रहा था। हिन्दी के कथा-साहित्य मे प्रेमचन्द और प्रसाद ने ही पहले-पहल कहानियो के महत्त्व को समझा और इसीलिए दोनो ने कहानी को समृद्ध और उन्नत बनाने की आप्राए। चेष्टाएँ की, जिनमे उन्हें बाशातीत सफलता भी मिली। यह प्रेमचन्द और प्रसाद के ही सम्मिलित प्रयत्नों का सुपरिएगाम है कि आज हम हिन्दी-कहानी-साहित्य को इतना उन्नत, विकसित और समृद्ध पाते हैं। यदि यह कहा जाय कि आधुनिक हिन्दी-कहानी-साहित्य की इमारत प्रसाद-प्रेमचन्द की नीव पर ही खडी है और उन्हीकी परम्परा में हिन्दी-कहानी का विकास हो रहा है तो कोई अत्युक्ति न होगी। लेकिन हिन्दी के कहानी-क्षेत्र में प्रसाद का आगमन प्रेमचन्द से पहले ही हो चका था। हिन्दी में आने के पहले प्रेमचन्द उर्द्-कहानी-साहित्य को अपनी कहानियों से पुष्पित और पल्लवित कर रहे थे। हिन्दी-कहानी मे उनका आगमन सन् १९१४ मे हुआ। इसके पहले प्रसाद जी हिन्दी-कहानी-साहित्य की अपनी अनेक मौलिक कहानियों का

जयज्ञकर प्रसाव १६१

मुक्त दान दे चुके थे। कहा जा चुका है कि हिन्दी-कहानी के जन्म, विकास और प्रगति में हिन्दी की दो-तीन प्रमुख पितकाओं 'सरस्वती', 'इंदु' और फिर 'हंस' का सिक्रय हाथ रहा है। हिन्दी-कहानी को विकास-पथ देने के लिए ही प्रसाद जी ने 'इन्दु' शीर्षक पित्रका का प्रकाशन करवाया था। इसमें प्रसाद की प्रथम कहानी 'ग्राम' सन १९११ में प्रकाशित हुई थी। वास्तव में 'ग्राम' कहानी आधुनिक हिन्दी-कहानी की वह नीव है जिस पर बर्तमान हिन्दी-कहानी का भवन खडा हुआ है।

हिन्दी-कहानी के क्षेत्र मे प्रसाद जी एक मौलिक कहानीकार है। अपनी सुविधा और विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए यह कहा जा सकता है, जैसा कि मैने अन्यत्र कहा भी है, कि प्रसाद की कहानियों से हिन्दी-कहानी-साहित्य में कहानी-कारों के उस स्कूल का जन्म हुआ जिसे कुछ लोग 'प्रसाद-स्कूल' की सज्ञा देते है। वास्तव में 'प्रसाद-स्कूल' की कहानियों की अपनी विशेषताएँ हैं ? अपने विश्वास है, अपनी धारणाएँ है। यह स्कूल हिन्दी-कहानी के अन्य स्कूलों से बिलकुल भिन्न हैं, जिसकी चर्चा और व्याख्या में पिछले पृष्ठों में कर चुका हूँ। हिन्दी-कहानियों को स्कूलों में विभाजित करना आलोचक की निश्चत नीति का ही परिचायक हैं। हिन्दी में कहानियों के स्कूलों की भरमार चाहे न हो, लेकिन दो स्कूल—'प्रसाद स्कूल' और 'प्रेमचद स्कूल' तो स्फटिक की तरह स्पष्ट है। यह समझना कि प्रसाद और प्रेमचद के कथा-साहित्य में या उनकी 'कृतियों में कोई विशिष्ट रूपभेद अथवा रचना-पद्धित की विभिन्नता नहीं पाई जाती' एक दराग्रह है।

प्रसाद और प्रेमचद में उतना ही भेद हैं जितना नारी और पुरुष, चौद और सूर्यं तथा रूसी कहानीकार टाल्स्टाय और तूर्गनेव में अन्तर माना जाता है। प्रसाद की कला में नारी की दया, क्षमा और करुणा है और प्रेमचन्द की कला में पुरुष की कठोरता, सूर्यं का ताप और टाल्स्टाय का उपदेशात्मक प्रचार। प्रसाद की कहानियाँ नारी की कोमलता, चाँद की शीतलता और तूर्गनेव की साहित्यिकता की अन्यतम प्रतीक है। अतएव प्रसाद और प्रेमचद को एक ही 'व्यक्ति' कहना बिलकुल युक्ति-सगत नहीं जँचता।

हाँ, तो, हिन्दी-कहानी-साहित्य के प्रथम अप्रदूत प्रसाद जी ही थे, जिन्होने अपनी सृजनात्मक शिवत और प्रतिमा के बल पर हिन्दी-कहानी की प्राचीन परम्परा को घ्वस करके एक नितान्त नृतन सृष्टि की। उनके पहले कहानियाँ तो पौराणिक होती थी, या धार्मिक। उनमें 'साहित्यिक कियाओ का वर्णन' अधिक होता था। हिन्दी मे प्रसाद जी ही पहले कहानीकार थे, जिन्होने कहानी के आन्तरिक और बाह्य रूपो का पूर्ण सस्कार किया। उन्होने शरीर से अधिक आत्मा, रूप से अधिक शक्ति को मान्यता दी। हिन्दी मे चरित्र-प्रधान कहानियो का जो अभाव बहुत दिनों से खटक रहा था, उसकी पूर्ति प्रसाद जी ने ही की। प्रसाद के पूर्व जिन कहानियो की रचना होती थी उनके पात्र किसी वर्ण या सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन प्रसाद ने चरित्र-चित्रण की इस परिपाटी को सवा के लिए दूर करके व्यक्ति-

१. 'हिन्दी उपन्यास', प्रो० शिवनारायसा श्रीवास्तव, पृष्ठ १५५

चित्रि का मुजन किया। कहानी का रूप ही बदल गया। अब कहानी का विपय समाज न होकर व्यक्ति हो गया। प्रसाद जी ने व्यक्ति की शक्ति और हस्ती को समझने का भरसक प्रयत्न भी किया। इसीलिए उनकी कहानियों के सभी पात्र मानव है, जो किसी रहस्यमय अभाव से पीडित रहते हैं—वैभव की गोद में पलने वाले व्यक्ति दुखी है, ससार के सभी सुख-साधन उपलब्ध होते हुए भी विरागी है। अपनी अभिलाषाओं की पूर्वि होते हुए भी त्यागी है। इस तरह हिन्दी के कहानी-साहित्य में प्रसाद ही पहले कहानीकार थे, जिन्होंने परम्परा से चली आती हुई कहानियों की आत्मा का परिष्कार किया और उसमें नवचेतना और नवजागरण का सचार किया।

इसके अतिरिक्त हिन्दी-कहानी के 'प्रसव-काल' मे प्रसाद जी ने कहानी-कला को जिस कँ चे घरातल पर बिठाया उसका ऐतिहासिक महत्त्व तो हैं ही, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि यह कलाकार कितना दूरदर्शी था। वास्तव मे, प्रसाद जी की कहानियों में कहानी-कला ने लम्बी-लम्बी डगे भरी हैं जैसे भगवान बावन की तरह वह मी कला का समार एक ही पग में नाप लेने का प्रयत्न कर रहे हो। प्रसाद की कहानी-कला अपने में अनूठी और अद्वितीय हैं। इस तरह की कहानियाँ न तो पहले कभी लिखी गई और न बाज भी देखने को मिलती हैं। हाँ, प्रसाद-स्कूल के कुछ कहानीकारों ने उनका अनुकरण करने का प्रयत्न अवध्य किया है; लेकिन प्रसाद की कहानी की जो अपनी सूफ और देन हैं वह उनमें भी नहीं हैं। इस स्कूल के कहानीकारों में पडित विनोदशकर व्यास, रायकृष्णदास तथा पडित मोहनलाल महतो 'वियोगी' के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये सभी प्रसाद-स्कूल के मान्य कहानीकार है, जिसकी खास विशेषता मानव-मन की किसी एक मनोवृत्ति का चित्र उपस्थित करने में होती हैं और जिसमें घटना और चित्र की प्रधानता नहीं रहती। इसलिए ये कहानियाँ अधिकाशत मावात्मक या वातावरण-प्रधान होता हैं।

प्रसाद का कहानी-साहित्य

प्रसाद का कहानी-साहित्य हिन्दी-साहित्य की नूतन सृष्टि हैं। उनकी समस्त रंचनाओं को तीन कालों में विभाजित किया जाता है। पूर्वकाल-सन् १९१०-२१, मध्यम काल-सन् १९२३-२६; अन्तिम काल-सन् १९२९-३७। प्रसाद जी की कहानियाँ इन तीन कालों को स्पर्श करती हुई विकसित हुई है। एहले काल में उनकी कहानियों के दो सग्रह 'प्रतिध्वनि' और 'छाया' प्रकाशित हुए। उनमें 'छाया' उनका प्रथम कहानी-सग्रह है। दूसरें काल में 'आकाश दीप' कहानी-सग्रह प्रकाश में आया और तीसरे काल में कहानियों के दो अन्य सग्रह 'आंधी' और 'इन्द्रजाल' निकले। प्रसाद की कहानियों को उपरिकथित तीन कालों में विभाजित करके अध्ययन करने से स्पष्ट हो जायगा कि इन कहानियों के विषय-पक्ष और कला-पक्ष दोनों में सूक्ष्म परिवर्तन और विकास होते गए हैं। इडा० सत्येन्द्र ने विकास की इन रेखाओं को शब्दों में बाँघने का बडा ही अच्छा प्रयत्न किया हैं—''प्रसाद जी की आर्यिन्सक रचनाओं में किशोरीलाल गोस्वामी के

द्वारा अपनाई बग-शैली के दर्शन होते हैं, जिसमें भावों की रगीनी के स्थूल विकारों का प्रदर्शन करने के लिए शब्दों की रगीनी का आश्रय लिया गया है। पर 'आकाश-दीप' तक आते-आते उनके अन्तरस्थ कला के गहरे सागर के हृदय की झलक पूरी तरह उमर आई और वे कल्पना के हिमधौत लोक में के ची चोटी पर उषा के रग में रँगकर जा पहुँचे—हिमालय के पथिक बने, स्वगं के खडहरों में विचरे। वहाँ से कहणा तथा प्रेम की ययार्थ अनूमूित लेकर वे 'इन्द्रजाल' और 'आंधी' की रचना करने बैठे-उनकी दृष्टि शतधा हो गई, कल्पना की रगीनी यथार्थ में, जगत् के जीवन में से, अस्पृश्य क्षेत्रों में से उडने लगी।" इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद की कहानियाँ मानवीय 'भावों की रगीनी के स्थूल विकारों का प्रदर्शन' करती हुई, 'कल्पना के हिमधौत-लोक में विचरण करती हुई, हृदय में करणा तथा प्रेम को समेटे, किसी 'रहस्य-लोक' की ओर अग्रसर होती गई है। यही उनकी कहानी की कहानी है और इसी पृष्ठ-मूिम पर प्रसाद की कहानियों का अध्ययन किया जा सकता है। अत उनकी कहानियों में विकास की रेखाएँ बहुत स्पष्ट है, पारिखयों की आवश्यकता है।

प्रसाद का कहानी साहित्य उनके 'हृदय-मथन' का सुपरिणाम है। श्री रायकृष्ण दास ने 'इक्कीस कहानियाँ' की भूमिका मे प्रसादीय कहानी की परिभाषा स्थिर करने का प्रयत्न निम्नलिखित पिनतयों में किया है--प्रसाद जी ने एक बार इन पक्तियों के लेखक (रायकृष्णदास) से प्रसगवण एक बात कही थी जिसका भाव लेकर कहानी की परिभाषा यो बनाई जा सकती है-- 'आख्यायिका में सौन्दर्य की एक झलक का रस है। मान लीजिये कि आप किसी तेज सवारी पर चले जा रहे है. रास्ते मे गोल-मटोल शिशु खेल रहा है, सुन्दरता की मूर्ति । उसकी झलक मिलते न मिलते भर में सवारी आगे निकल जाती हैं। किन्तु उतनी ही झलक ऐसी होती है कि उसकी स्थायी रेखा आपके अन्तर्पंट पर अकित हो जाती है। यही काम कहानी भी करती है।" श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने इसी माव को प्रकारान्तर से इस प्रकार कहा है- "प्रसाद की कहानियों में एक निष्फल यौवन, एक करण प्रणय, एक दर्दीली स्मति के चित्र भिन्न-भिन्न प्रकार से चित्रित होते रहते है और इन्हीके साथ-साथ किसी सुक्ष्म मानवी मनोवृत्तियो की एक पतली-सी रहस्यपूर्ण रेखा भी खीच दी जाती है। उनकी सभी कहानियों के प्लाट प्राय. एक-से ही है, केवल स्थान और पात्रों के नाम में अनेकता है। उनकी कहानियों को हम एक प्रकार का प्रेम-पर्गा कथात्मक गद्य-काव्य कह सकते है, जिसमें घटना और चरित्र-प्रधान न होकर माव ही प्रधान होते है। इस भावाभिव्यक्ति के लिए वे कथा की सुष्टि गद्य-काव्य के ढग पर कर देते हैं। उसमें कहानी उतनी ही सूक्ष्म रहती है जितनी पल्लवो में उनकी शिराएँ, जो उनके भाव-विकसित हृदय के हरित विस्तार में ढँकी • प्रसाद ती की कहानियाँ एकाकी नाटको की माँनि एकागी है, जिनमें एक मनोवृत्ति, हृदय का एक चित्र, अथवा घटना की एक रेखा है।"

१. 'हमारे साहित्य निर्माता', पृ० ११० १११

कपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद की कहानियों में भावों तथा कला का क्रमिक विकास होता गया है, उनमे घटना अथवा चरित्र के स्थान पर किसी एक मानवीय मनोवत्ति का चित्र अकित किया गया है तथा उनके विषय 'निष्फल प्रेम' 'करुण प्रणय' और 'दर्दीली स्मृति' आदि होते है जिनकी परिणति किसी रहस्य की छाया में होती है। उनकी अधिकाश कहानियाँ भावात्मक होती है। सामान्यत इनमें स्थल जगत् की अपेक्षा कल्पना-लोक या भाव-लोक की सुष्टि को गई है। इसलिए ये कहानियाँ साधारण पाठको को नही रुचती। बात यह है कि प्रसाद का कहानी-साहित्य मनोरजन और मनोविनोद की सामग्रियाँ प्रस्तत नही करता । इसमें 'मनोहर कहानियाँ' और 'माया'-जैसी सस्ती कहानियों का पूर्ण अभाव है। प्रसाद की कहानियाँ उनके लिए है जो भावना को पख फैलाने का अवसर देते है, जो कल्पना को उडान भरने देने के लिए थोडा समय निकाल लेते है, जो आन्तरिक चेतना के स्फरण और शनित को स्वस्थ बनाये रखने में विश्वास रखते है और जो भावना के साथ कामना और वासना के साथ साधना तथा भावकता के साथ विवेक को अपने साथ लिये चलते है। उनकी कहानियाँ न तो कारखानो के मजदूरों को हडताल के लिए उत्साहित कर सकती है और न किसानों को जमी-वारो के निर्दोष शिशुओं की हत्या करने के लिए ही प्रेरित कर सकती है। प्रगति-वादियों को इनसे बढ़ी निराशा होगी, क्योंकि प्रसाद जी ने इनमें युग की समस्या को न लेकर युग युग के सास्कृतिक प्रश्नो को उठाया है और यही शाश्वत प्रश्न उनकी कहानियों के विषय बनकर आये है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रसाद जी यग के प्रति बिलकुल उदासीन थे। सचतो यह है कि युग की मूल समस्या की ओर उनका भी ध्यान था, जैसे राष्ट्रीय और सास्कृतिक समस्या। अपनी कहिनयों में उन्होंने वर्तमान युग की समस्याओं की ओर भी पाठकों क व्यान आकृष्ट किया है। यह सच है कि अपनी कहानियों में नाटकों की तरह हूं वे अतीत की ओर गये है और उनमें भी राजे-महाराजे, रानियां, राजकुमार और राजकुमारियो का अत्यधिक वर्णन हुआ है, लेकिन उन्होने उनके जिस जीवन पर प्रकाश डाला है वह पूँजीवादी लेखक से बिल्कुल भिन्न है। प्रसाद जी की दुष्टि शरीर से अधिक आत्मा की ओर लगी रहती है। इसके साथ ही उनकी कहानियं में जो एक नई बात देखने को मिलती हैं वह यह कि राजा-महाराजाओ के साथ निम्न वर्ग के व्यक्तियों को भी स्थान दिया है। 'पुरस्कार' कहानी में कृषक-बालिक मञ्चलिका और 'आकाश दीप' में प्रहरी की बेटी चम्पा इसके ज्वलन्त प्रमाण है नाटको की अपेक्षा कहानी-साहित्य मे प्रसाद ने निम्न वर्ग के व्यक्तियों को जितन स्थान दिया है, वह अन्यत्र नहीं मिलता। यह ठीक है कि यहाँ भी वे अतीत के खड हरों में ही विचर रहे हैं, लेकिन अतीत के जिन लोगों को उन्होंने अपनी कहानी क उपादान बनाया है वे इतिहास के उपेक्षित पात्र है, जिन पर इतिहासकारो क स्थान कभी गया ही नहीं। प्रसाद जी अपने साहित्यिक जीवन में अतीत से वर्तमार की बोर केवल दो ही बार खलकर आये थे- 'ककाल' और 'तितली' में। लेकि

जयशंकर प्रसाद १६५

अपनी कहानियों में वे अतीत की ओर ही अग्रसर होते रहें। उनकी कहानियों में मानव-जीवन के राग-विराग का, दु ख-सुख का जो अतर्द्वन्द्व दिखलाया गया है वह अन्यत्र दुर्लम है। उपरिलिखित बातों से यह स्पष्ट है कि प्रसाद की कहानियों के पाठकों का बौद्धिक स्तर जब तक ऊँचा नहीं होता तब तक उनकी कहानियों समझी नहीं जा सकती। डा॰ सत्येन्द्र ने ठीक लिखा है कि 'प्रसाद जी की कहानियों का घरातल बहुत ऊँचा हैं।' ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी कहानियों का महत्त्व इसलिए हैं कि उन्होंने हिन्दी के पाठकों का ध्यान बँगला और अग्रेजी की कहानियों की ओर से हटाकर हिन्दी-कहानियों की ओर लगा दिया। डा॰ सत्येन्द्र के शब्दों में प्रसाद जी ने जिस समय लिखना आरम्भ किया उस समय हिन्दी पर बँगला का आतक था। नाटकों में द्विजेन्द्रलाल राय की घूम थी, काव्य-कहानी में रवीन्द्र की। प्रसाद जी ने बगाल की इन लहरों को फेला, और उनके कलाकार ने मौलिक रचनाएँ देकर उसके विचार और मानस के घरातल को ऊँचा कर दिया। बगाल के लिए जो लहक थी, उसका शमन प्रसाद जी ने किया—वह प्राय उसी कोटि की वस्तुएँ देकर जिस कोटि की बँगला दे रही थी।''

प्रसाद की कहानी-कला

प्रसाद की कहानियाँ नियमों के बन्धन को स्वीकार नहीं करती। उनमें हृदय के भावो तथा उद्गारों की अभिव्यक्ति टेकनीक की अपेक्षा अधिक हुई हैं। अत उनकी कहानियों की आलोचना कहानी के मूल तत्त्वों के आधार पर नहीं की जा सकती। प्रसाद की कहानी-कला उनकी प्रवृत्ति की सहचरी हैं जो सदैव उनके साथ 'समरसता' की स्थिति में बनी रहती हैं। इंसीलिए उनकी कहानियों की कला में एकरूपता और समररूपता पाई जाती हैं। यदि उनकी भाषा और उसकी प्रकाशन-शैली में भिन्नता न होती तो समवत उनकी कहानियाँ मन को उबाने वाली होती। यद्यपि प्रसाद की कहानी-कला में एकरूपता हैं तथापि प्रत्येक कहानी में उसका आकर्षण तथा प्रभाव भिन्न हैं।

प्रसाद की कहानी-कला की पहली विशेषता ऐतिहासिक वतावरण की सृष्टि में हैं। मैं कह चुका हूँ कि उनकी कहानियाँ अतीत की पुकार हैं। वे जिस युग का चित्र खीचना चाहते हैं, उसकी साकार तस्वीर हमारी आँखो के सामने स्वत खिच जाती है। प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना अद्भुत थी। इस काल में उनकी समता करने वाला हिन्दी का कोई भी दूसरा लेखक नजर नहीं खाता,। उस युग के राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा वैयक्तिक जीवन का मूर्त चित्र ऑकने में उन्हें आशातीत सफलता मिली हैं। यह उनकी कहानी-कला की एक ऐसी विजय हैं जो कठोर साघना के बाद ही प्राप्त होती हैं। जिस रोमाण्टिक ससार के चित्र उन्होंने हमारे सामने खड़े किये हैं, वे इतने भव्य, मनोहर और आकर्षक हैं कि पाठकों का मन उस 'सुदूर' के लिए ललक पडता हैं। उस ससार का समस्त वातावरण हमारे वर्तमान ससार से भिन्न हैं। 'प्राकाश दीप' में सामु-द्रिक जीवन का जो रूप खड़ा किया गया है वह भारतीय पाठकों के लिए बिलकुल

नवीन और मौलिक है, क्योंकि भारतीयों को समुद्र-दर्शन करने का अवसर कम ही मिलता है। 'पुरस्कार' कहानी में जिस राज-परिवार के ऐश्वर्यमय जीवन का चित्र प्रकित किया गया है वह यथार्थ और स्वाभाविक है।

प्रसाद की कहानी-कला की दूसरी विशेषता व्यक्ति-चरित्र (Individual character) के मानसिक इन्द्रों की अवतारणा में हैं। मैं कह चुका हूं कि प्रसाद के पात्र किसी समाज, सम्प्रदाय या वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यद्यपि वे किसी वर्गं के ही प्रतिनिधि-जैसे लगते हैं, लेकिन जिन मानसिक परिस्थितियों के द्वन्द्वमय जीवन से उन्हें गुजरना पडता है वह वर्गगत चरित्र से बिलकुल भिन्न होता है। उनके पात्र मानव है, जो आन्तरिक अभाव से पीडित रहते हैं। उनमे राग-विराग. पाप-पूच्य तथा सुख-दु स का घात-प्रतिघात होता रहता है। उनके अतर्द्ध-दू स्वा-भाविक है, जीवन की कठोर परिस्थितियाँ उन्हें उत्तेजित करती है। प्रसाद के पात्र जब किसी आदर्श भाव से आकान्त होते है तब उनके अतर्द्वन्द्व चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं। 'पुरस्कार' में मधूलिका का आन्तरिक द्वन्द्व चरमावस्था को प्राप्त हो जाता है जब वह कर्तव्य और प्रेम के बीच अन्दोलित हो उठती है। एक ओर राष्ट्र की रक्षा का प्रदन है और दूसरी ओर अरुण का प्रेम खीचता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह परिस्थिति कितनी कठोर सिद्ध हो सकती है, इसका अनुभव किसी भी समझदार व्यक्ति को हो सकता है। ऐसे-ऐसे अवसरो पर प्रसाद की कहानी-कला का आकर्षण बढ जाता है। यही पर लेखक मन का विश्लेषण करने मे लग जाता है। वह एक ओर मनोभावों का चित्र खीचने लगता है और दूसरी ओर शारीरिक व्यापारो का भी वर्णन करता है। चित्रण की शक्ति प्रसाद की कला की अपनी देन हैं। इसके उदाहरण उनके नाटको, उपन्यासी और काव्यो से सर्वत्र देखने को मिलते है।

प्रसाद की कहानी-कला की तीसरी विशेषता दृश्य-वर्णन में हैं। उन्होंने समया-नुसार तथा युगानुकूल प्रकृति-नगर, ग्राम और समाज के सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं। उनका दृश्य-वर्णन वातावरण की सृष्टि के लिए हुआ है। उन वर्णनों से वातावरण की यथार्थता और स्वामाविकता में पाठक का विश्वास दृढ हो जाता है। 'आकाश दीप' में समुद्र और जहाँ-तहाँ बिखरे हुए द्वीपों के जो दृश्य वर्णित किये गए है वे काफी स्वामाविक और सजीव है। यहाँ भी प्रसाद जी ने अपनी चित्रण-शक्ति का परिचय दिया है।

प्रसाद की कहानी-कला की चौथी विशेषता भाव-प्रवणता में हैं। यह कहा जा चुका है कि प्रसाद जी पहले किव थे फिर और कुछ। उनके किव की भाव-प्रवणता उनकी कहानियों में भी समाविष्ट हो गई हैं। इसलिए उनकी कहानियों गद्य-काव्य का आनन्द देती हैं। काव्य की कल्पना और भावुकता का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। जहाँ-जहाँ लेखक ने भावुकता तथा कल्पना को व्यावहारिक रूप दिया है वहाँ का गद्य स्निग्ध और काव्यमय ही है, उससे प्रसाद की प्रतिभा की गहराई का पता भी चलता है।

जयशकर प्रसाद १६७

प्रसाद की कहानी-कला पर प्रकाश डालते हुए डा॰ सत्येन्द्र ने लिखा है कि प्रसाद जी की कहानी की टेकनीक का सबसे प्रधान लक्षण यह है कि उसमें बीज विकास की अवस्था में नहीं, कहानी में जैसे एक विन्दु विश्वद होकर उपस्थित हो गया है और वह विषद रूप अपने में सौन्दर्य लिये उस विन्द से पूछता है—"ओ तू ! मुझे आइना बनाकर अपना रूप देख।" तभी प्रेमचन्द ने कहा था कि प्रसाद जी की कहानियों का अन्त अपने ढग का निराला होना है—बडा भावपूर्ण, व्वन्यात्मक और सहसा पाठक का मन झकझोर उठता है, वह एक समस्या को पुन सुलझाने लगता है।" वास्तव में प्रसाद की कहानियाँ प्रसादान्त होती है। अन्त में न तो सुख की प्रधानता होती है न दु ख की। 'आकाश दीप' में बुद्धगुप्त तथा चम्पा का अन्त तक विवाह सम्पन्न न होना इस बात को प्रमाणित करता है। कहानी के अन्त में प्रसाद अपने सुझी पाठकों के लिए बहुत-कुछ छोड देते है, ताकि वे समस्या का समाधान अपनी ओर से निकाल सके। अत उन्होंने अपनी कहानियों को उपदेशात्मक और प्रचारात्मक होने से बचा लिया है। उनकी कहानियों विवेकशील व्यक्तियों के लिए लिखी गई है। जो स्वय कुछ सोचने समझने की क्षमता रखते है।

प्रसाद की कहानियाँ सकलन-त्रय (Three Unities) के नियम को भी स्वी-कार नहीं करती। वे स्थान और काल के वन्धन और सीमा को तोडकर स्वच्छन्द विचरण करती है। उनमें न तो समय की एकता का निर्वाह किया गया है और न स्थान की एकता का ही। लेकिन प्रभाव की एकता (Unity of Impression) का सफल निर्वाह सर्वंत्र हुआ है, क्योंकि प्रसाद जी रस के उद्बोधक थे और कहानियों में किसी एक रस का परिपाक करना ही उनका ध्येय था। आरम्भ से अन्त तक 'करणा की ललकार' सर्वंत्र पाई जाती है।

#### भाषा-शैली

प्रसाद की कहानी की सफलता का कारण उनकी भाषा-शैली भी है। कहानियों में उनकी भाषा-शैली का लगभग वही रूप है जो उनके नाटकों में प्राय. रहा करता है। उनकी भाषा के दो रूप है—व्यावहारिक और सस्कृत-प्रधान व्यायहारिक भाषा का प्रयोग उपन्यासों में अधिक हुआ है और सस्कृत-प्रधान भाषा का कहानी-नाटकों में। ऐतिहासिक वातावरण का चित्राकन करने के लिए ही उन्हें अपनी भाषा को सस्कृत प्रधान बनाना पड़ा। यह स्वामाविक बात भी है। भाषा में प्रवाह, प्रभाव और कलात्मकता हर जगह देखी जा सकती है। उनकी कहानियों की गद्य-भाषा गद्य-काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

# जैनेन्द्र कुमार

## [सन् १६०५]

# कहानी-साहित्य मे स्थान

पिछले एक हजार वर्ष के हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे जैनेन्द्र जैसे अद्भुत पर सीघे लेखक का दर्शन कभी हुआ ही नहीं । वास्तव में ये हिन्दी के एक 'अद्भुत-लेखक' हैं । इसलिए किसी की दृष्टि में ये आचार के पोषक है, किसी की दृष्टि में एक महान् कलाकार, किसी के लिए ये 'अनाकाक्षित प्रदुत्तार' तथा 'अनाचार' के प्रचारक हैं, और किसी के लिए कला के विदूषक । प्रेमचन्द और जैनेन्द्र की तुलना करते हुए प्रो० निलन विलोचन धर्मा ने ठीक ही कहा है कि ''प्रेमचन्द और जैनेन्द्र दोनो हिन्दी के ऐसे कहानीकार हैं, जैसे हुए नहीं, है भी नहीं, होगे तो जरूर हीं, होने ही चाहिएँ ।'' १

श्रीयुत मैथिलीशरण गुप्त ने भी उचित ही कहा है "जैनेन्द्र के हिन्दी-कहानी-साहित्य मे आ जाने से शरत् और बिकम का अभाव अब नही खटकता।" विचारक की हैसियत से जैनेन्द्र बट्रण्ड रसेल (Bertrand Russel) है और कहानीकार की दृष्टि से रूसी कहानीकार दस्तयोवस्की (Dosteovasky)। १९२० के बाद हिन्दी-कहानी-साहित्य के रूप मे आमूल परिवर्तन लाने का एक-मान श्रेय श्री जैनेन्द्र कुमार को है। यद्यपि तब तक श्री बेचन शर्मा 'उग्न', श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी, श्री इलाचन्द्र जोशी-जैसे उच्चकोटि के कहानी-लेखक हमारे साहित्य मे बा गए थे, लेकिन इन सबमे जैनेन्द्र का स्वर सबसे ऊँचा है। 'उग्न', उल्कापात की तरह आये और चले गए, जोशी जी अपनी बनाई रखाओ पर आज भी चल रहे है। पर जैनेन्द्र हिमालय-जैसे अहिग और अडोल पर्वत की तरह आज मी बही है जहाँ वे आज से कई वर्ष पहले थे। श्री प्रभाकर माचवे के शब्दो में "हिन्दी के घटना-प्रधान कथा-साहित्य को पात्र-प्रधान बनाने का श्रेय जैनेन्द्र को ही है। पात्र भी दो-ही-चार चुनकर उनके अन्तद्वंन्द्रो में पैठने की शैली हिन्दी में अपने ढग की एक ही है। उनके बाद के सभी कहानीकारो तथा उपन्यासकारो ने कम-अधिक परिमाण में उसे ग्रहण किया है।" "

१. 'दृष्टिको्ए', 'प्रेसचन्द और जैनेंद्र' शीव क लेख में ।

२. 'साहित्य-संदेश', अन्तूबर १६४५।

"जैनेन्द्र", श्री इलाचन्द्र जोशी के शब्दों में "वास्तविक अर्थ में हिन्दी के प्रमुख वैज्ञानिक कथाकार है। उन्होने हिन्दी-साहित्य की निर्जीव औपन्यासिकता मे. (जिसमे या तो किसानो तथा जमीदारो के बीच सघर्ष दिखाने वाले निर्जीव कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, या काव्य-जगत् के बवास्तविक जीवो के 'स्वर्गीय प्रेम' का स्वांग भरा जाता था ) सप्राण और अन्तरसम्बंगील पात्रो की सजीवता भर दी।" श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन की दिष्ट से प्रेमचन्द से लेकर जैनेन्द्र तक के कम-विकास का स्वरूप इस प्रकार स्थिर किया है--''पहले सत्-असत् अलग-अलग व्यक्तित्वो मे विभक्त था, एक पात्र अच्छा रहता या दूसरा पात्र बुरा, यथा प्रेमचन्द के साहित्य में । यथार्थवादी चित्रण मे सत्-असत् का वर्गीकरण टूट गया, सिर्फ असत् की अनेक विकृतियों को ही बहिमंन और अवचेतन मन का यगल तल मिल गया, यथा, 'उग्न' के साहित्य में । आदर्शवाद की ओर से जैनेन्द्र जी ने यथार्थवाद को एक मनोवैज्ञानिक नवीनता दी। उन्होने सत्-असत् को एक ही व्यक्तित्व में स्थापित करके दोनो की सार्थकता दिखलाई। पूर्ण आदर्श और पूर्ण यथार्थ (प्रेमचन्द-उग्र) को एकत्र करके जैनेन्द्र ने दोनो युगो को भी एकत्र कर दिया है। यथार्थवादियो की अपेक्षा इनकी अभिव्यक्ति अधिक आधुनिक है।"2

इसके अतिरिक्त "जैनेन्द्र ने शरत् की दिशा मे एक नवीन प्रयोग किया। शरत-साहित्य मे नारी शान्त है, यथा, पार्वती और सावित्री । पुरुष उत्क्रान्त हैं, यथा देवदास और सतीश। असल में नारी और पुरुष के दो व्यक्तित्व नही, बल्कि एक ही व्यक्तित्व की दो परिणतियाँ है, नारी की अज्ञान्ति पुरुष के जीवन मे साकार है, परुष की शान्ति नारी के जीवन में । इन दोनो परिणतियों को एक में मिलाकर जैनेन्द्र ने नारी को उत्क्रान्त शान्त बना दिया, यथा, 'कल्याणी' और 'त्याग पत्र' में, (जैनेन्द्र की 'पत्नी' शीर्षक कहानी सुनन्दा इसी प्रकार की नारी है।) जीवन की दो भिन्न परिणतियो मे शरत् की नारी मानो कहती है- 'तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मै प्रकृति प्रेम जजीर। किन्तु जैनेन्द्र की नारी जीवन की अभिन्न परिणति में कह सकती है-'बदिनी बनकर हुई मै, बन्धनो की स्वामिनी-सी'। जैनेन्द्र प्रधानत एक मनोविश्लेषक है। प्रेमचन्द ने इनके बारे मे ठीक ही कहा है कि 'जैनेन्द्र में अत -प्रेरणा और दार्शनिक सकोच का सवर्ष है। इतना हृदय को मसोसने वाला, इतना स्वच्छन्द जैसे बन्धनो मे जकडी हुई आत्मा की पुकार हो।' 'पत्नी' कहानी की 'सुनन्दा' इसी प्रकार की 'आत्मा' है। जैनेन्द्र के बाद हिन्दी मनोवैज्ञानिक-साहित्य के सूजन मे श्री अज्ञेय ने ही इस घारा को उन्मुक्त किया तथा विकास-पथ दिया। 'ग्रतम्तल के उद्देलित तरगाकुल प्रदेश का जैसा मार्मिक तथा सजीव चित्रण इस लेखक ने किया है वैसा पहले कभी हुआ ही न था। अत मनोविज्ञान जैनेन्द्र के साहित्य का मेरदण्ड है।

१ 'साहित्य सदेश', भ्रवतूबर १६४४, पृष्ठ १९७.

२. 'सामयिकी', पृष्ठ २६२-२६३

३. 'सामयिकी', पुष्ठ २६३

जैनेन्द्र का कथा-साहित्य नितान्त नवीन है, उसमें मौलिकता की अतिशयता है। आलोचक गगाप्रसाद पाण्डे ने इनके साहित्य के सम्बन्ध मे एक बढे ही मार्के की बात बताई है। वह यह कि सामाजिक विश्वास (आदर्श) को व्यावहारिकता (यथार्थ) देने के लिए हिन्दी-कथा-साहित्य में प्रथम बार जैनेन्द्र ने व्यक्ति के माध्यम से उनका अध्ययन करने की चेष्टा की। समाज-सधारको द्वारा समाज की जिन क्प्रयाओं को दूर करने की चेष्टा बगाल से प्रार्भ हुई थी उसे हमारे समाज और साहित्य ने अपना रखा था। प्रेमचन्द के सामाजिक संघर्ष और उसके सुधारो की योजना का भी स्वरूप कुछ वैसा ही हैं। जैनेन्द्र ने व्यक्ति का सवर्ष समाज के प्रति सचेत किया। शरत की भाँति प्रेमचन्द ने पारिवारिक जीवन की झाँकी दी उसे और भारतीय सस्कृति, सौन्दर्य से सजाया, किन्तु जैनेन्द्र ने फाइड (freud) की भाँति व्यक्ति का मृक्त (निरावरण) रूप समाज के सामने रखा।" ने हिन्दी-कहानी-साहित्य मे यह एक नई बात हुई। जैनेन्द्र के सभी प्रश्नो के मध्य मे भारतीय नारी होती है। सघर्षशील पात्र होने के कारण इनकी कहानियाँ सुखान्त और दुखान्त न होकर प्रश्नान्त होती है। कहने का तात्पर्य यह कि उन्होने व्यक्ति के माध्यम से वर्तमान समाज की दुरवस्था और उसके दूषणों का विश्लेषण किया है। जहाँ प्रेमचन्द के साहित्य में समाज का सचर्ष व्यक्ति के प्रति दिखलाया गया है वहाँ जैनेन्द्र ने व्यक्ति का सघषं समाज के प्रति दिखलाया है।

वर्तमान हिन्दी-छेखको में जैनेन्द्र ही एक ऐसे छेखक है जिनकी भाषा को देखने से पता चलना है कि उनकी कहानियों की भिन्न कथा की तरह उनकी भाषा भी भिन्न तरह की है। उसमें स्वाभाविकता और सजकता है। भाषा भाव की अनुगामिनी है। भाषा की कट्टरता तथा एकरसता जैनेन्द्र में नहीं पाई जाती। कहानीकार जैनेन्द्र

जैनेन्द्र युग-प्रवर्तक कहानीकार है। प्रेमचन्द्र के बाद हिन्दी के सर्वश्रेक्ठ कहानीकार यही माने जाते है। इनकी पहली कहानी 'छाया' १९२७ ई०
में प्रकाशित हुई। इसी कहानी के साथ जैनेन्द्र हिन्दी मे आये। हिन्दी साहित्य
में इनके दो रूप है—कहानीकार और उपन्यासकार। इन दोनो रूपो मे कौन
किससे घटकर है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इन दोनो क्षेत्रो
— कहानी और उपन्यास मे इनकी कार्य-कुशलता अपने ढंग की निराली और अद्वितीय है। इनके साहित्य-क्षेत्र मे आ जाने पर पाठको तथा आलोचको को बिलकुल नई
कहानियाँ पढने को मिली। लोग अश्चयंचिकत हो गए। इनके पूर्व लोग प्रेमचन्द्र
की घटना-प्रचान कहानियाँ पढने में इतने व्यस्त थे कि बहुतो को जैनेन्द्र की कहानियो में 'अनाकाक्षित श्रृङ्गार की उद्दाम वासना' का दशन हुआ। लेकिन ज्यो-ज्यो
समय बदलता गया, त्यो-त्यो इनकी कहानियाँ भी विकसित होती गई और
अन्त में उनकी सत्ता-महत्ता पर स्वीकृति की मृहर लगा दी गई। आज जैनेन्द्र,
प्रेमचन्द्र के बाद हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते है।

१. 'आधुनिक कथा-साहित्य', पुष्ठ ५९।

जैनेन्द्र को अपने पिछले युग की परम्परा से दर्शन को छोडकर, शायद कुछ मी न मिला। हाँ, महात्मा गाँधी के दार्शनिक सिद्धान्तों ने उन्हें अवस्य प्रभावित किया। इसिलए उनमें हम इतना गहरा 'दार्शनिक सकोच पाते' हैं। जैनेन्द्र का सब-कुछ अपना हैं। कहानी-कला की परिभाषा, विषय और उद्देश्य सब-कुछ उनके उवँर मस्तिष्क की सृष्टि हैं। प्रेमचन्द से उन्हें यदि कुछ मिला तो इतना ही कि अपने साहित्यिक जीवन की सध्या में प्रेमचन्द ने कहानी के सम्बन्ध में जो धारणा बना रखी थी उसीका विकास जैनेन्द्र ने किया। मैं कह आया हूँ कि प्रेमचन्द की कला-सबधी वारणाएँ सदैव बदलती रही हैं। अपने जीवन के शेष दिनों में उन्होंने 'मानसरोवर' की मूमिका में स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि 'सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो।' जैनेन्द्र ने इस 'मनोवैज्ञानिक सत्य' की खोज काफी बड़े पैमाने पर की जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली इस दृष्टि से ये प्रेमचन्द के ऋणी हो सकते हैं। कहानीकार के रूप में प्रेमचन्द और जैनेन्द्र की स्थिति ठीक तीन और छ-जैसे अको की हैं। जिस सूत्र को प्रेमचन्द ने जहाँ छोड़ दिया था वही से जैनेन्द्र का साहित्यिक जीवन आरम्भ होता हैं। दोनों में यही महान् अतर है।

'सम्यता के विकास के साथ मनुष्य ने अपने लिए बहुत-से सामाजिक तथा सैद्धान्तिक वन्धन बना लिये है, अपनी सहज स्वाभाविकता पर कृत्रिमता का आवरण डाल दिया है। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक मानवीय भावनाएँ कुछ दुर्बल तथा क्षीण पड गई है और रूढियो ने स्वाभाविकता का स्वरूप घारण कर लिया है। इसीको के प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक उपन्यास तथा कहानी-माहित्य ने मन को अत्यधिक ममता दी है। मन अनिश्चित ओर गतिशील है। इसकी गतिविधि का अन्वेषण करना, मनोविज्ञान के आधार पर जैनेन्द्र के कहानीकार का प्रधानोद्देश्य है। ... परिस्थितियों के प्रभाव से मनोभावों के विकास में जो परिवर्तन देखे जाते हैं. उन्हीं को जैनेन्द्र ने वाणी दी है। ये मानव-मन के साथ उसके हृदय की भी परख करना इसके अतिरिक्त उनकी कहानियों में सामाजिक संस्कारों के रूढ चाहते है। नीति-बन्धन, रूढ विवाहपद्धति, रूढ काग्तिकारिता और श्त्री की स्वतत्रता आदि की सच्ची जाँच मिलती है। जैनेन्द्र ने व्यक्ति के माध्यम से रूढ समाज और उसके दूषणो का विश्लेषण किया है। उन्होने व्यक्ति का सघर्ष समाज के प्रति सचेत किया है। ' यह है जैनेन्द्र के कहानी-साहित्य का प्रधान विषय जिस पर उन्होने अनेक कहानियाँ लिखी है। इनमे बृद्धि और हृदय का समाज और व्यक्ति का एक अविराम संघर्ष पाया जाता है।

जैनेन्द्र की कहानियों में समाजवाद की अपेक्षा व्यक्तिवाद को और भौतिकता की अपेक्षा आध्यामिकता को अधिक व्यक्त किया गया है। ये न तो साम्यवादियों की तरह सामाजिक, राजनीतिक मानव को लेकर चलते है और न आदर्श्ववादियों की तरह सास्कृतिक मानव को। ये न यशपाल-पहाडी है, और न प्रेमचल्द-सुदर्शन।

१ू 'आधुनिक कथा साहित्य,' पृष्ठ ६०-६१

ये बाहर की घटनाओं को मानव-मन के अन्दर देखना चाहते हैं।

जैतेन्द्र के पात्र अपने जीवन की परिस्थितियो तथा उनके वातावरण से असतब्द है। इसलिए वे परिस्थितियो पर विजयी होने के लिए सतत तथा अथक परिश्रम करते है। वे कान्ति करने पर भी उतारू हो जाते है। इस दिष्ट से जैनेन्द्र एक श्रान्तिकारी कहानीकारी है। रूढिगत विवाह-पद्धति उन्हे अमान्य है। भारतीय नारी बन्दिनी है, घर की चहारदीवारी के अन्दर कैंद हैं। यह उन्हें परेशान करता है। उसकी मुक्ति के लिए ये जागरूक है। इनके पात्र जीवन की विकम परिस्थितियो और टेढी-मेढी स्थितियो से युद्ध करने के लिए तैयार होते है, क्रेकिन उन पर वे विजयी नहीं होने पाते । उन्हें मुँह की खानी पडती है। जीवन की विषम परिस्थितियों से असन्तुष्ट होने पर भी ये प्रेम और अहिंसा के द्वारा उनमें घूलने-मिलने की चेष्टा करते हैं। जैनेन्द्र का रास्ता सवर्ष का न होकर समझौते समर्पण का है। हारकर थक जाने पर इनके पात्र आत्म-त्याग कर देते है। बात्म-त्याग इनकी सफलता-असफलता का एक-मात्र साधन बनता है। इसी लिए इनमें बौद्धिकता की अपेक्षा भावकता अधिक है। लेखक ने पाठक की हार्दिक सहानमृति और आस्था को प्रेरित किया है। इनकी कहानियो के उद्देश्य की अपेक्षा हृदय के उद्देश्य की अपील मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय के प्रति होती है। भवितव्यता और भगवान में अट्ट श्रद्धा रखने वाले जैनेन्द्र के पात्र जीवन की दौड में थके-माँदे पियक है। 'परनी' कहानी में सुनन्दा, जो वर्तमान भरतीय नारी-जीवन का प्रति-निधित्व करती है, उत्कान्त होते हुए भी शान्त बनी रहती है। वह इतना तो अवस्य कहती है कि तो मै भी गुलाम नही हूँ कि इनके (अपने पति कालिन्दी चरण कं) ही काम में लगी 'रहूँ' लेकिन अन्त में वह भाव कता की पुतली बन जाती है। सुनन्दा को दु ख इस बात का है कि वह रात-दिन घर के काम-काज में मशीन की तरह लगी रहती है, लेकिन उसके पति कालिन्दीचरण ने एक बार भी नही पूछा कि तम क्या खाओगी । फिर भी वह अपना पेट का अपने पति के आये हुए मित्रों को अपना भोजन दे देती है। वह पति के शोषण को शोषण न समझकर वरदान समझकर क्रान्त हो जाती है। वह अपने मन को समझाते हुए कहती है-'छि! सनन्दा तझे ऐसी जरा-सी बात का अब तक खयाल होता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक दिन भूखा रहने का तुझे पूर्य मिला। यह है जैनेन्द्र का पौराणिक आध्यात्मिक समर्पण, जीवन की विषम परिस्थिति के प्रति । इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि जैनेन्द्र की नारी उरकान्त-शान्त है। उसकी उरकान्ति क्षणिक होती है और समर्पण और समझौते की भावकता में जाकर ग्रान्ति पा लेती है। इनके व्यक्तित्व की यह बहत बड़ी कमजोरी है। श्री अज्ञेय की कहानी में इसी विन्द्र को काफी गहरा रग दिया गया है- जीवन एक अविराम सघर्ष है उसके प्रति समर्पण हमारी सबसे बडी कमजोरी है। इसके विपरीत, जैनेद्र का कहना है कि कहानी के मूल मानो का सम्बन्ध हृदय (Emotion) से होना चाहिए, मस्तिष्क की कूट बुढि से नहीं।' इनके क्रग्रमग सभी पात्र बुद्ध की करुणा, महावीर की

अहिसा और महात्मा गाघी की सहानुभूति-सवेदना से अनुप्राणित है।

जैनेन्द्र के चिरित्र न तो देव हैं, न दानव, वे केवल हाड-मास के मानव है, अपनी इच्छा-अनिच्छओ से परिपूर्ण। इनकी कहानी में व्यक्ति-चरित्र की मानसिक दशाओं का बड़ा ही सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण हुआ हैं। इस कला में ये अद्वितीय हैं। हृदय के रागो-विरागों की उथल-पृथल, व्यक्ति की प्रवृत्तियों का दमन, तथा उनकी किया-प्रतिक्रिया आदि का वहा ही विशद वर्णन जैनेन्द्र की कहनियों में हुआ हैं। इस ऊँचाई पर यदि अब तक कोई पहुँच सका है तो वह श्री अज्ञेय ही है। 'पत्नी' में सुनन्दा का चरित्र-चित्रण बड़ा ही मार्मिक हुआ है। इसलिए इनकी कहानियाँ घटना-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान होती है। इनमें घटना बड़ी ही सूक्ष्म होती है। कहानी-कला

कहानी-कला की दुष्टि से जैनेन्द्र जी को आधी सफलता मिली है। उन्होने कहानी की अपनी परिभाषा दी है। उनकी द्ष्टि में 'कहानी मानव-के चिरतन प्रश्नो, शकाओ और चिन्ताओं के उचित समाधान की खोज है। सत्यानुन्धान करना उनके कहानीकार का प्रधान उद्देश्य है। यह एक दार्शनिक परिभाषा है। सामाजिक समस्याओं ने इस लेखक को बिलकल परेशान नहीं किया। मानव के चिर नवीन और निरतन प्रश्नों का समाधान निकालना इनका कर्तव्य है। उन्होने स्वय कहा है—''कहानी तो एक भूख है, जो निरतर समाधान पाने की कोशिश करती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शकाएँ होती हैं, चिन्ताएँ होती हैं और हमी उनका उत्तर, उनका समाधान खोजने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे प्रयोग होते रहते हे। उदाहरणो और मिसालो की खोज के प्रयत्न का एक उदाहरण है। वह एक निश्चित उत्तर ही नही दे देती, पर यह अलबत्ता कहती है कि शायद उस रास्ते मिले। वह सचक होती है, कुछ सझाव देती है और पाठक अपनी चिन्तन-क्रिया के सहारे उस सूझ को ले लेते हैं।" इस तरह जैनेन्द्र की कहानी का पाठक साघारण कोटि का व्यक्ति न होगा, इसके लिए परिष्कृत मस्तिष्क वाला पाठक चाहिए। विषय की दुरुहता के कारण ही इनकी कहानियाँ सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं हो सकी है। जैनेन्द्र की तरह पाठक को भी भावक और चिन्तक होना होगा, तभी वह इनकी कहानियों के मर्भ को समझ सकेगा । इनमें मनोरजन, उपयोगिता बादि के लिए कोई गुजाइश नहीं है। उन्होने अपनी कहानियो में जिन समस्याओं को उठाया है वे चिरतन है। सिद्धान्त की अतिशयता, (फायडवाद और गाँधीवाद) श्री प्रभाकर माचवे के शब्दो में, 'उनमे के कलाकार को खा गई है।

जैनेन्द्र की कहानियों में न तो सस्ते मनोरजन के लिए कोई जगह हैं और न जीवन की साधारण उपयोगिता के लिए ही कोई गुञ्जाइश है। ये हृदय के रागों (Emotions) को बहुत अधिक प्रश्रय देते हैं। हृदय से उठने वाली सहज भाव-धाराओं के लिए किसी बधन की आवश्यकता नहीं पडती इसीलिए जैनेन्द्र को कहानी

१ 'जैनेन्द्र के विचार', पुष्ठ २७३

वाला सचिटत करने वाला जो भाव (Idea) है उस पर उसका ध्यान केन्द्रित रहे। यदि एंसा हो तो कहानी के सब अवयव दुरुस्त रहेगे ओर सारी कहानी मे ऐक्य तथा प्रवाह रहेगा। जिसे चरम उत्कर्ष (Climax) कहते हैं उसकी ओर ही सारी कहानी बही जा रही है यह बात स्वय आ जायगी। जहाँ वह उत्कर्ष पूर्ण होगा वही कहानी का अन्त हो जायगा।"

जैनेन्द्र की कला में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा स्थान हैं। कथोपकथन में मनोविज्ञान का प्रयोग उन्होंने ही पहले-पहल किया। इनके पूर्व 'फ्रेमचन्द' तथा 'कौिक्षक' ने कशोपकथन का सुन्दर प्रयोग अवश्य किया है, लेकिन इसका व्यवहार उन्होंने कथा के विकास के लिए किया था। जैनेन्द्र ने मानव-मन के रहस्यो तथा गाँठो को खोलने के लिए ही कथोपकथनो का प्रयोग किया है। थी माचवे ने कहा है कि 'जैनेन्द्र के पात्रो का मनोविज्ञान-निरूपण कुक्षल सवादो द्वारा होता है। जैनेन्द्र मनोविक्लेष्क है। व्यक्ति की मानसिक स्थितियो तथा उसकी दुबंलताओ का सुन्दर चित्र उपस्थिति करने में इन्हें पूरी सफलता मिली है। इस क्षेत्र में ये अकेले है।

जैनेन्द्र की कहानी-कला में भाषा का अपना स्वम्प है, जो अन्य लेखकों में नहीं पाया जाता। 'हिन्दी के सामाजिक उपन्यास' के लेखक श्री ताराज्ञकर पाठक का कहना है कि 'जैनेन्द्र की सबसे बड़ी विशेषना इनका रचना-चमत्कार, कहने का ढग या शैली है।' यद्यपि वे रचना-शैली की उतनी परवाह नहीं करते जितनी इस बात की कि 'उन्हें क्या कहना है, तथापि जैनेन्द्र की भाषा-शैली निज की है। इनकी भिन्न कहानियों भी तरह उनकी भाषा भी भिन्न है।' 'उनमें भाषा में भावों की ऊँचाई तक उठाकर उन्हें अभिव्यक्ति करने की गजब की शक्ति है। उनके वाक्य प्राय छोटे-छोटे, चलते, पर साथ ही मानो फूल बिखेरते हुए-से चलते है। वे पारे की तरह ढुल-मुल-से करते रहते हैं मानो हमारे हाथों की अँगुलियों का स्पर्ध हुआ नहीं कि वह हिल पढ़ा, खितरा पढ़ा। उद्दें से घृणा नहीं अग्रेजी, से परहें ज नहीं, सस्कृत से दुख नहीं। उनके यहाँ भेद-भाव की बू तक नहीं। केवल धर्त हैं तो स्वाभाविकता की, सहजता की, और बोधगम्यता की।'

#### जैनेन्द्र पर आक्षेप

हाड-माँस के मनुष्य में दोष और गुण दोनो होते हैं। चाँद में भी कलक को कालिमा है। गगा-जैसी पित्र नदी में भी गन्दे नालो का पानी गिरता है। फिर यदि जैनेन्द्र में कुछ लोगों को दोष दिखाई पडते हैं तो इसमें उनका क्या दोष रे प्रो० नन्ददुलारे वाजपेयी ने जैनन्द्र के साहित्य में दो दोष देखे हैं— १. कुत्रिम भावात्मकता का लबादा—'इनके सभी पात्र एक ऊँचे उद्देश्य को छेकर उच्च मानिसक मूमि पर व्यवहार करते दीखते हैं, किन्तु सच्ची चारित्रिक उच्चता और उदात्त मन स्थिति उनमें नहीं। ' पढने पर एक अनाकाक्षित श्रृङ्गारिकता की अन्तर्घारा हमें दिखाई देती हैं' ' ''और ऊपर से विश्रद्ध-सी

१. डा० देवराज, 'विशाल भारत' के एक लेख मे

वस्तु जान पडती है, २. अस्पष्ट चरित्र — 'जैनेन्द्र जी अपने पात्रो को सुस्पष्ट व्यक्तित्व नहीं देते, न उनके जीवन के सुख-दु ख को सुलक्षते हुए रूप में हमारे सामने रखते हैं। उनके पात्र एक बडी हद तक रहस्यवादी बने रहते हैं। उनके प्रति पाठकों की आकाक्षित सहानुभूति उप्पन्न नहीं होती।' इनके वितिरक्त कलकत्ता से निकलने वाले 'विश्वमित्र' पत्र के सहायक सम्पादक स्व० श्री रामनारायण 'यादवेन्दु' ने जैनेन्द्र-साहित्य में दो दोष और निकाले हैं— १ जैनेन्द्र की कला में हम मानवता का स्पष्ट, पूर्ण और स्वस्थ चित्र नहीं देखते। उनकी कृतियाँ पाठकों के लिए पहेली बनी रहती है, २. जैनेन्द्र की भाषा और भाव प्रकाश शैली बडी अस्वाभाविक और कृत्रिम-सी होती है,' ३ 'वह अपने पात्रों को पूरा दार्शनिक बना देते हैं और एक विचित्र-से वाग्जाल में पडकर अपनी शक्ति और अोज को नष्ट कर देते हैं।

जैनेन्द्र के साहित्य पर तरह-तरह के आलोचको ने अपने ढग से आक्षेप लगाये हैं। मैं यहाँ उनके औचित्यानौचित्य का विवेचन न करके इतना ही कह देना चाहूँगा कि 'मुण्डे-मुण्डे मितिभिन्ना'। इस विषय पर स्वतन्त्र पुस्तक लिखने की आवश्यकता है।

१. 'हिंदी साहित्य - बीसवीं ज्ञताब्दी', पृष्ठ १६२

२. 'माधुरी' १६४० (मार्च)

# अज्ञेय

## [सन्१६११]

### ग्रज्ञेय का व्यक्तित्व (Personality) •

श्री अज्ञेय हिन्दी के एक शक्तिशाली लेखक है । इनका-सा लायक और प्रभाव-शाली व्यक्तित्व हिन्दी के किसी भी दूसरे लेखक में नही पाया जाता । इनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू है। साधारण प्रतिभा इनकी सबसे बडी विशेषता है। इतनी कम उमर मे जीवन के विभिन्न क्षेत्रो पर समान अधिकार रखना साधारण व्यक्ति का काम नही। इनकी रुचि से विविधिता और विभिन्नता व्यक्तित्व को और भी महान् बनाती है। एक साथ अनेक भाषाओं का अध्ययन करना इनकी प्रवृत्तियों की असाधारणता का सचक है। १४ वर्ष मे मैंदिक पास करना, केवल १० वर्ष म कविताएँ लिखना. सिर्फ १३ वर्ष की उमर में अग्रेजी में उपन्यास और कविताएँ लिख देना और १८ वर्ष मे राजनीतिक क्षेत्र मे क्रान्तिकारी कार्य करना - ये अज्ञेय के अद्वितीय तथा महान व्यक्तित्व के परिचायक है। व्यक्तित्व की यह महानता हिन्दी के किसी भी दूसरे लेखक मे नही पाई जाती। अज्ञेय-जैसे व्यक्ति और लेखक इस देश की दूसरी भाषाओं में शायद ही मिले। ये गुलाम भारत में पैदा न होकर यदि किसी स्वतन्त्र और सम्पन्न देश में पैदा हुए होते तो अब तक ये विश्व-विख्यात लेखक हुए होते और पिरचम वालो को इन्हें नोबुल पुरस्कार देने मे जरा भी हिचक न होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लेखक का समुचित सम्मान तक करने मे असमर्थ है। हिन्दी के प्रति हमारे देश के राजनीतिक नेताओं में सामृहिक तथा साहित्यिक चेतना का अभाव होने के कारण आज स्वतन्त्र भारत में भी इनका सम्मान और स्वागत नहीं हो पा रहा है। व्यक्ति अज्ञेय महान है और इससे अधिक महान है उनका साहित्यक । श्री प्रभाकर माचवे ने श्री अज्ञेय के साहित्यक जीवन का बढ़ा ही सन्दर रेखाचित्र 'हस' में खीचा है जिसकी कुछ पक्तियो को मै उद्धत कर रहा हैं। इस रेखाचित्र से हम अच्छी तरह समझ जायेंगे कि अज्ञेय में जो असाधारण गण छिपा है, उसका स्वरूप क्या है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखक शायद अज्ञाननका इनकी सदैव उपेक्षा करते रहे है। यही कारण है कि हम।रे साहित्य के इतिहास-लेखको ने इनके सम्बन्ध में दो शब्द लिखने की आवश्यकता नही समझी। सच्ची बात तो यह है कि १९२४ के बाद हिन्दी-साहित्य में जिन प्रतिमा-सम्यन्त लेखको—अन्नेय, जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, मगवतीचरण वर्मा आद्रि का आगमन हुआ है, उनके सम्बन्ध में हिन्दी के पाठक बिलकुल अन्धकार में पड़े हैं। इनके साहित्य का अभी तक पुस्तक के रूप में मूल्याकन नहीं हुआ हैं। आज किव, कहानीकार या उपन्यासकार की अपेक्षा आलोचक की आवश्यकता हैं। वर्तमान हिन्दी-साहित्य में उच्चकोटि के आलोचकों का अभाव बेतरह खटकता हैं। आलोचकों का अकाल होने के कारण प्रतिभा के पुत्र अन्नेय आज तक पाठकों को अन्नेय न हो सके। श्री माचवें ने अन्नेय के रेखाचित्र में उनके व्यक्तित्व की विशालता का परिचय देते हुए उनके कहानी-साहित्य पर भी सक्षेप में विचार किया हैं। वह इस प्रकार हैं—"तार (Telegraphic-wile) के नीचे वैमें अक्सर वे अपने को 'वत्स' लिख देते हैं, मगर एक बार अप्रेजी में अन्नेय लिखा। 'ज्ञ' के द्विविध उच्चारण के कारण उसके हिज्जे हुए 'Agneya'—जिसे चाहों तो हिन्दी में पढ सकते हो 'आग्नेय'। अन्नेय की कोई भी कहानी जिसने पढ़ी हो वह जान सकता हैं कि उनमें कितनी साग्निकता हैं, कितना विरोधपन।" या जैसे उन्होंने स्वय अपना 'आत्म परिचय' किवता में लिखा था

'मै वह धनु हूँ जिसे लगाने में प्रत्यचा टूट गई,'

'अज्ञेय' को मिर्फ उनकी किताबों से ही नही जाँचना होगा बरन् 'विश्वमित्र' और 'हम', 'विशाल भारत' और कभी 'माबुरी, 'विश्व बन्बु' आदि अनेक पत्रो में निकली उनकी कहानियाँ, किवताएँ और लेखादि — जैसे शान्तिनिकतन में महा-युद्धोपरान्त हिन्दी-किवता, पर अग्रेजी में दिया हुआ व्याख्यान, जो मूल 'विश्व-भारती' में छापा और भावानुवाद 'विश्वमित्र' आदि से ले लेना होगा। और साहित्य में ही 'सिन्चदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन' को और जानना हो तो 'सैनिक' के सन् '३७ के शुरू के मासो के सम्पादकीय, 'विशाल भारत' की उनके सम्पादक के समय की सपादकीय टिप्पणियाँ और कई छोटी-बडी आलोचनाएँ और 'नक्काश: एक बन्दी किव,' और 'अन्धो की शिक्षा'-जैसे लेख भी ले लेने होगे। 'एशिया' और दूसरे पत्रो में प्रकाशित अपने अग्रेजी किवताएँ भी क्या छोड देने की बात हैं ? और इसर का प्रकाशित उपन्यास 'शेखर एक जीवनी' (दो माग)।

## कहानीकार अज्ञेय

अज्ञेय के विष्लवी तथा विस्फोटक व्यक्तित की अभिव्यक्ति इनकी कहानियों और उपन्यासों में हुई हैं। इघर हाल की प्रकाशित रचना 'शरणार्थी' में उन्होंने मारतीय शरणार्थियों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। इनकी कहानियों का एक ऐसा वर्ग हैं जिन्हें हम राजनीतिक कहानियों कह सकतें हैं। इनमें भि शी वाता-वरण (रूस चीन) की और सृष्टि की गई हैं। वैदेशिक पृष्टमूमि पर कहां। लिखने की परिपाटी अज्ञेय ने ही शुरू की। 'विषयगा', 'मिलन,' 'हरित', 'अकलक', और एकाकी तारा ऐसी ही कहानियाँ हैं। इनमें पात्र और घटनाएँ विदेशी चादर ओडिकर अमने आये हैं। इन कहानियाँ में लेखक ने नारी की दृढता और कार्य-शिक्त की

निपुणता का परिचय दिया है। इनमे नारी-पुरुष के प्रेम और देश-प्रेम के सघर्ष का द्वन्द्वात्मक चित्रण किया गया है। कर्तव्य बडा है या प्रेम इसकी विवेचना की गई है।

अज्ञेय की दृष्टि में कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है-'कहानी जीवन की प्रतिकाया है और जीवन स्वय एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है, जो उम्र-भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। ' कहानीकार अज्ञेय के बारे मे श्री प्रभाकर माचवे के निम्नलिखित विचार है-- ''अज्ञेय सिफं कहानी नहीं कहता। वह साथ मे चोट देता चलता है। कहानी के लिए कहानी लिखना उसने सीखा ही नहीं। 'दो ही चीजें तो अज्ञेय की कथा के प्राण है-एक तो बदी-जीवन की झनझनाती हुई जजीरो और अपरिवर्त और अडिग खडे सीखचो को तोड-कर भाग खडे होने वाली मुक्ति लिप्सा वह दुनिया की स्वीकृत शासन-व्यवस्था और नीति-मूल्यों के विगद्ध तनकर खड़ा हो जाना चाहता है और कहता है-'खतरो का चुम्बन ही जीवन ।' या नीत्से के शब्दों में ज्वालामुखी के पास अपने घर बनाओ, सदा युद्ध-भावना मे रेंगे रहो। और दूसरी चीज है, भावना के सूक्ष्म तारो को हल्के से छोड जाना, मनोविज्ञान के लोक मे वह नई-से-नई गत्थी स्पर्श-मात्र से खोलकर दिखाना, जिसे किसी ने आज तक छुआ नही हो और भावुक पाठक को अपनी कविता ममता से मर्माहत कर देना। इस प्रकार की कहानियों में गहरी वेदनानुमृति प्राधान्य है, मानो वे रोजेटी (Rosetti) की सुकुमार पिन्तयो मे कहती है

The rose saith in the dewy work I am not fair,
Yet my loveliness is born
Upon a thorn.

"सिपाही और चित्रकार किन की दोहरी भूमिका उनकी कथाओ में स्पष्ट बिम्बित दीखती हैं। पर अग्रेजी का प्रभाव कहो या बन्दी-जीवन की मनोभूमि की ही कुछ निकृति कहो, कई जगह अज्ञेय जी भावुक से ज्यादा चिन्तनशील दीख पड़ते हैं। उनके कथा-लेखन के निकासेतिहास में निश्चय ही दो खड़ है—एक तो 'अमर वन्लरी,' 'मैना,' 'सिगनेलर,' 'रेल की सीटी' आदि सवेदनात्मक और हल्के गहरे रोमान्स से रेंगी भावना-प्रधान चीजे। और अब बन्दीगृह से छूटकर आये हुए अज्ञेय ने कथा द्वारा वर्तमान सभ्यता के वैषम्य पर व्यागेपहास पूर्ण ध्विन से जो मार्मिक और कठोर चोट देने की यह नई बात निकसित हुई है, उसके उदाहरण है—'सभ्यता का एक दिन', 'नयी कहानी का प्लाट', 'राधा का नाच', 'कोठरी की बात,' 'नम्बर दस' आदि। ये सब नाम 'विपथगा' के बाहर के हैं।" 'विपथगा' में 'रोज' ही एक ऐसी कहानी है जिसमे हमें अज्ञेय की उपयु कत दोहरी प्रवृत्तियों का सामूहिक दर्शन होता है—मालती के प्रति लेखक की वेदनानुभूति, उसके नियोग की पीड़ा और भारतीय नारी-जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण। 'अज्ञेय'जी ने 'रोज'

१. 'विषयगा' की 'केडयां' शीर्षक कहानी में, पृष्ठ २२२

में भारतीय कुटुम्ब की इस बढी गहरी त्रुटि का विश्लेषण किया है, जिसे दूर किये बिना वह इमशान बना जा रहा है—मुद्दों की बस्ती, फिर ऐसे कुटुम्बो की समिष्ट, समाज में जीवन कहाँ से आये। 'आहार, निद्रा, भय, मैंथुन' के सिवा कुटुम्ब में एक जिन्बादिली, एक चहल-पहल भी होनी चाहिए। हमारे जीवन में तो दिन-रात वहीं पसीना बहीं पसीना।'' कोई स्वस्थ विनोद या बौद्धिक मनोरजन जीवन का एक दैनिक अग हुए बिना अपने यहाँ अनेक कुटुम्बो की आज वहीं दशा हो रही हैं जो हम रोज के कुटुम्ब की पाते हैं।' अजय की ये पक्तियाँ वर्तमान भारतीय कौटुम्बिक जीवन पर मामिक चोट करती हैं -'मैंने देखा कि सचमुच इस कुटुम्ब में गहरी भयकर छाया घर कर गई है, उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है उसका इतना अभिन्न अग हो गई है कि उसे पहचानते ही नही; उसकी परिधि में घिरे हुए चंले जा रहे हैं।

उस व्यक्ति की मनोदशा का क्या ठौर-ठिकाना जो 'जीवन के उस गित-समार और गित-सगीत से जबरन विचत कर विया गया, जिसे अपनी तग कोठरी, जगले और पहरेदारों की ग्रेंबेरी दुनिया में डाल दिया गया है। ऐसी दशा में बंदी की एक अपनी खास मनोदशा बन जाती है जो अनन्य साधारण है। मनो-विकान के लिए चाहे वह बड़ा दिलचस्प मसाला हो नगर उस बदी के मसले हुए दिल के लिए दिलचस्पी कहाँ? चिरन्तन स्थितिमयता पर खड़े होकर सदा गितमय जीवन की ओर देखने वाले ये बदी दो तरह के हो जाते हैं, जैसी जिसकी जीवन-स्वीकृति सामध्ये ही। एक तो वे जो 'प्राप्त के साथ समझौता कर लेते हैं। दार्शनिक बच जाते हैं, पर दूसरे वे होते हैं जिनमे रक्त उबलता है, जिनमे दूषित, शोषक और केन्द्रहीन दुव्यंवस्था पर कोघ उपजता है। " वे मानव-मन में मानवता की उपेक्षा और दिलत पतनोन्मुखता के प्रति आकुल सहवेदना और कमी-कभी अगाघ हार्दिक भीममय तिरस्कार जागृत करते हैं सक्षेप में जो अजेय के समान जेल में भी। 'प्रकां है बुक्ष' था 'विषयगा' लिखते हैं।' अजेय ऐसे ही क्रान्तिकारी लेखक है। इनेका यह रूप दिनो-दिन उग्र होता जा रहा हैं।

भ्रज्ञेय की कहानी-कला

कहानीकार अज्ञेयं की कहानियों के दो रूप है—पहली तरह की वे कहानियाँ हैं जिनमें लेखक नें 'भारतीय समाज-जीवन के कार्याणक खण्डचित्र उपस्थित किया है। 'रोज,' 'हर्रासगार' 'दु ख और तितलियाँ' आदि ऐसी ही कहानियाँ है। दूसरे प्रकार की वे कहानियाँ है जिनमें राजनीतिक विद्रोह की चिनगारियाँ प्रज्वलित है। इनमें लेखक ने विदेशी वातावरण की सृष्टि की है। अज्ञेय की कहानियों का सामू-हिक वृष्टि से अध्ययन करने पर ही उनकी कहानी-कला का मूल्य आँका जा सकता है। यदि हम उनकी कहानियों के दो वर्ग न भी बनायें तो भी उनमें एक बात सामान्य रूप से पाई जाती है। वह यह कि इनकी लगभग समस्त कहानियों में प्रेम और कर्तव्य के तुमुल समर्थ का अच्छा निदर्शन हुआ है। 'रोज' कहानी की

१ 'इक्कोस कहानियां', भूमिका, पृष्ठ ६१-६२

नायिका मालती के अन्तर्द्रेन्द्रो का बडा ही कारुणिक चित्र सीचा गया है। मालती के पति डा॰ महेरवर की अन्पस्थिति में लेखक आता है और वह मालती कें -मुख से उठते-गिरते माबो को अच्छी तरह पढने की चेण्टा करता है। वह लेखक को एकटक देखती है, लेकिन उसकी दृष्टि उघर उन्मख होते ही उसने बाँखे नीची कर ली। तत्काल लेखक उसकी बाँखो के सागर में बहती हुई भाव-लहरियों को गिनने लगा। वह उसके मन का विश्लेषण करने लगा- 'उन आंखो मे कुछ विचित्र-सा भाव था, मानो मालती के भीतर कही कुछ चेव्टा कर रहा हो, किसी बीती बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायु-मडल को पन जगाकर गतिमान करने की, किसी टट हुए व्यवहार तन्त को पन-स्वय अन्तर्द्धन्द्व की चक्की में पिस रहा है। उसके आते ही पहले तो मालती प्रसन्न होती है लेकिन शीघ्र ही उसका मुँह मिलन पड जाता है। 'मुझे देख कर न पहचान-कर उसकी मुरझाई हुई मुख-मुद्रा तिनक से मीठे विस्मय से जागी-सी और फिर पूर्ववत् हो गई। मालती अपने मन की उलझन मे पडी हैं। लेखक भी अपनी भावनाओं के माया-जाल में फ़ँसा है। वह कहता है—''काफी देर भीन रहां'' मालती ने कोई बात ही नही की-यह भी नही पछा कि मै कैसे आया है-चूप बैठी है, क्या विवाह के दो वर्ष में ही वे बीते दिन भल गई ? या अब मझे दर-उस विशेष अन्तर पर-रखना चाहती है ?" यह है अज्ञेय के हृदय की वेदना की गाँठ. जिसको सलझाने के लिए उन्होने अनेक बार प्रयत्न किये है । लेखक अपने को सँमाल लेता है। वह मालती की मौजुदा स्थिति को जानने की चेष्टा करता है-मालती अब माँ है, किसी की पत्नी है, इस महान् परिवर्तन ने उसके जीवन की निर्वाध स्वच्छन्दता का अपहरण कर लिया है। 'हरसिगार' में भी इसी तरह मानसिक सुधर्ष का सफल वर्णन किया गया है। इस कहानी का नायक गोविन्द के शब्दों में जैसे स्वय अन्नेय अपने जीवन की वेदना का इतिहास कह रहे ही - एक ही बार स्त्री में उसके जीवन में पैर रखा, वही पद-चिन्ह की तरह पडी है--वह फुलो की माला ।' गोविन्द एक अनाय है, जो गीत और भजन गा-गाकर भीख माँगता हैं। उसे एक युवती से प्रेम हो गया है। वह सोचता है-- वह मां के मरने पर अनाथ नहीं हुआ, बाप के मरने पर नहीं, समाज से निकलकर नहीं, पर अनाथा-लय में आकर अनाय हो गया।' प्रेम की चोट अनाथ को भी अनाथ बना देती है।

ूप्रेम और कर्तव्य के सवर्ष का मामिक चित्रण करना अज्ञेय की कहानी कला की महत्त्वपूर्ण पिनेषता है। अन्तर्द्वन्द्व का सजीव वर्णन छन्ही स्थानों पर हुआ है जहाँ वे—प्रेम और कर्तव्य—आपस में टकराने लगते है। मन का विश्लेष्ण (Psycho-analysis) ऐसे अवसर पर देखते ही बनता है। हृदय की वेदना-कृलता को वाणी दी गई है। उपर की पिन्तयों से यह स्पष्ट है कि अज्ञेय की कहानी-कला में मनोवैज्ञानिक चित्रण के लिए काफी गुञ्जाइज्ञ है। चरित्र-चित्रण में इसका सफल निर्वाह हुआ है।

अज्ञेय की कहानियों में व्यक्ति के जीवन के किसी एक पहलू का मनो-वैज्ञानिक चित्रण किया गया है। इसलिए ये कहानियाँ घटना-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान है। अज्ञेय घटनाओं का वर्णन नहीं करते, जीवन के किसी एक मार्मिक खड का चित्रण ही सर्वत्र हुआ है। इनकी कहानियों में प्लाट या कथावस्त बहुत ही सूक्ष्म और सिक्षप्त होती है, एक तरह से होती ही नही। प्रत्येक कथा-नक मे लेखक का व्यक्तित्व झलकता हुआ होता है। अपनी कहानियो मे अन्नेय ने अपने को छिपाने या सँवारने-बनाने की चेष्टा कभी नही की। वे जैसे है, उनकी कहानियाँ भी वैसी ही है। व्यक्तिगत जीवन के अनुभवी, आज्ञा-निराज्ञा सामाजिक या राजनीतिक) का यथार्थ चित्रण करना इस लेखक का घ्येय है। कहानी लिखने के लिए उसे क्लिष्ट कल्पना नहीं करनी पडती। उसका जीवन स्वय कुहानी का न समाप्त होने वाला कथानक है। हम सर्वत्र अनेय को पा लेते है। हिन्दी के दूसरे कहानीकारो (प्रेमचन्द को छोडकर) मे यह बात नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त, अज्ञेय भी जैनेन्द्र की तरह कहानी की रूप-रचना या फार्म की परवाह न करके 'क्या कहना है' इसकी परवाह करते है। इसलिए इनकी प्रत्येक कहानी की घौली अलग-अलग है। लेखक ने अपने विचारो और भावों को ही व्यक्त करने पर अपना घ्यान के न्द्रित किया है। मनोवैज्ञानिक गत्थियो को सुलझाने में ही वह अधिक व्यस्त है।

अज्ञेय ने कहानी को 'जीवन की अघूरी कहानी' कहा है। इसका सफल निर्वाह उनकी कहानियों में हुआ हैं। अज्ञेय किसी भी समस्या को खड़ी करके उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करके अन्त में उसे ज्यों-की-त्यों छोड़ देते हैं। प्रेमचन्द और जैनेन्द्र ने उन समस्याओं का समाधान निकाल दिया हैं, लेकिन इसके विपरीत इनकी कहानियों में अधिवन अघूरा हैं, उसकी समस्याएँ अघूरी हैं, मनुष्य स्वय अघूरा हैं। इस लेखक की लगभग समस्त कहानियों में व्यक्ति किसी अज्ञात मनोभावों की भैनर में दूवता-उत्तराता है। वह किसी निष्कर्ष पर पहुँ चता ही नहीं। 'रोज' कहानी का अन्त इन पितयों में हुआ हैं—"मालती चुपचाप उपर आकाश में देख रही थी, किन्तु क्या चन्द्रिका को ? या ताराओं को ? तभी ग्यारह का घटा बजा।"

म्यारह के पहले घटे की खडकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भाँति उठी और घीरे-घीरे बैठने लगी और घटा-घ्विन के कम्पन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज मे उसने कहा — ग्यारह बज गए।" 'हरिसगार' कहानी का अन्त इस प्रकार हुआ हैं — "तर क्या आगे के इस विराट् अन्वकार मे एक भी किरण नहीं हैं, इस मरस्थल में, जिसे उसने नहीं बनाया, क्या एक भी कली न खिलेगी। वहाँ बाहर सडक पर गिलयों में, क्या एक भी घर नहीं होगा, एक भी मधुर स्त्री-मुख, एक भी मधुर पुकार, अनाथ जीवन की इस विषेली रिवनता को भरने के लिए एक भी स्मृति, हरिसगार का एक भी फूल ?" ये कहानियाँ न तो हु,खान्त हैं, न सुखान्त । इनमें लेखक ने जीवन का एक गम्भीर प्रका छोड़ दिया हैं। इससे ये कहानियाँ प्रकारत हो गई हैं। पाठक की उत्सुकता और उत्कण्ठा

आरम्भ और अन्त में एक समान बनी रहती हैं। इसको शान्ति नही मिलती। इसीलिए साधारण पाठक इन कहानियों को पढ़ने में अपनी रुचि नही दिख लाता क्योंकि इनमें सस्ते मनोरजन का पूर्ण अभाव हैं। ऐसा लगता हैं कि अज्ञेय ने अग्रेजी उपन्यास-कार हार्डी ( Hardy ) की तरह यह फैसला कर दिया हैं कि जीवन में व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। वह सदें व घुट-घुटकर मरने के लिए ही जीवन से सघष कर रहा हैं। उसके अरमान अधूरे रह जाते हैं इस जीवन में। लेकिन यह समभ रखना चाहिए कि अज्ञेय, हार्डी की तरह निराशावादी नहीं है। वह 'सघष को कला की जननी' कहते हैं। उनका विश्वास हैं कि 'कलाकार एक प्रकार के मानसिक सघर्ष में जिया करता हैं। यह सघर्ष सकल्प और परिस्थित में चला करता हैं।' इनकी कहानियों में इसी 'मानसिक सघर्ष' को मूर्त रूप दिया गया हैं। 'खतरों का चुम्बन ही जीवन'—यह इस लेखक के जीवन-दर्शन का साराश हैं, जिसका निर्वाह उसने अपनी कहानियों और उपन्यासों में किया हैं।

अज्ञेय की कहानी-कला में एक और नई बात पाई जाती हैं। डा॰ भटनागर के शब्दों में इनकी 'अधिकाश कहानिया पात्रों के पिछले दिनों की अस्फुट चित्र-कल्पनाएँ हैं। मनुष्य को जब किसी नवीन समस्या को पुरानी घटनाओं के प्रकाश में सुलझाना होता है तो अतीत के ये चित्र सिनेमा-चित्रों की भाँति इस तेजी से आते हैं कि हमारी धारणा-शिवत उन्हें जहाँ-तहाँ ही पकड पाती हैं।' 'रोज' कहानी में वर्तमान जीवन की घटनाओं का चित्रण कम-से-कम और पूर्व-स्मृतियों का वर्णन अधिक-से-अधिक हुआ हैं। लेखक ने 'वे पीते दिन' की स्मृति की हैं। मालती के विवाह होने के पूर्व जीवन पर भी प्रकाश डाला गया हैं और वर्तमान की मनोदशा का वर्णन किया गया हैं। 'मालती मेरी दूर के रिश्ते में बहन हैं'— ऐसे वाक्यों को लिखकर लेखक ने पूर्व स्मृतियों की पिटारी खोल दी हैं।

सच तो यह है कि अज्ञेय को अक्सर कहानी लिख ने की प्रेरणा भृत की किसी घटना विशेष से ही मिलती हैं। 'हर्रोसगार' कहानी लिख ने की प्रेरणा किताब के किमी पन्ने में पड़े सूखें फूल की माला से मिली, 'विपथगा' शीर्षक कहानी की प्रेरणा 'सामने की दीवार पर टँगी हुई टूटी तलवार' को देखने से मिली। 'रोज' में मालती की मुरझाई मुद्रा को देख कर उसके जीवन की पिछली कहानी मूर्त हो उठी हैं। इस तरह लेख क वर्तमान की भूमि पर खडा होकर भूत की स्मृतियों को साकार करने में व्यश्त दीख पडता हैं। अज्ञेय की कहानियों में अवचेतन मन का बडा ही सफल और सन्दर विश्लेषण हुआ हैं।

बज्य की कहानी-कला की सबसे बडी विजय है सकलन-त्रय (Three unities) का सफल निर्वाह । मैं बता आया हूँ कि किगी भी कहानी की सफलता के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है । इस लेखक की कहानियों में संकलन-त्रय समय, स्थान और प्रभाव की एकता का जितना सफल निर्वाह किया गया है उतना हिन्दी के अन्य लेखकों की कहानी में नहीं मिलता । जैने द और भगवतीचरण वर्मा इसके अपवाद है ।

मै कह आया हूँ कि अज्ञेय चित्रकार और शिल्पकार दोनो है। अपनी

कहानियों में इन्होने अपनी चित्रकारिता और शिल्पकारिता का परिचय दिया है। नारी हो या पुरुष, दोनों के बाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्वों की मूर्त तस्वीर खीचने में अज्ञेय की कलम को बहुत ज्यादा सफलता मिली है। रूप-विधान की शिक्त अग्रेजी उपन्यासकार डिकेन्स (Dickens) में बहुत अधिक थी। हिन्दी-साहित्य में व्यक्तित्व चित्रण करने की कार्य-कुशलता, यदि मैं मूल नहीं कर रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि वह, केवल अज्ञेय की कला में ही है। रूप-विधान के लिए शब्द-सयम की आवश्यकता पडती है। यह लेखक इस कला में निपुण है। कुछ थोड़े-से शब्दों को जोडकर जीता-जागता चित्र उपस्थित करने में यह लेखक सबसे आगे हैं। 'रोज' कहानी में 'युवती माँ' मालती घुटनो पर हाथ टेककर एक धकी हुई 'हुँ ह' करके उठी और भीतर चली गई। ये शब्द नारी के हृदय की वेदना को प्रकट करते है। 'मुझे देखकर, पहचानकर उसकी मुरझाई मुख-मुद्रा तिनक-से मीठे विस्मय से जागी-सी और फिर पूर्ववत् हो गई। इस एक वाक्य में अनेक भावों का सचार किया गया है। मालती का चेहरा मुरझाया हुआ है, लेखक को देखकर उसकी मुख-मुद्रा क्षण-भर के लिए विहुँस पडती है, फिर उसमें विस्मय का भाव जागता है और अन्त में बहु पूर्ववत् मुरझाई मुख-मुद्रा हो जाती हैं।

आपुनिक कहानी में नाट्यात्मकता का पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। जो लेखक चित्रकार और शिल्पी होता है वह उस तत्त्व का अवश्य प्रयोग करता है। अक्षेय ने भी अपनी कहानियों में नाटकीय प्रसंगों की सयोजना की है। इस तरह के प्रसंगों की अवतारणा में लेखक को बहुत अधिक सफलता मिली है, शब्द-स्रयम यहाँ भी देखा जाता है। 'रोज' में मालती लेखक को एकटक देख रही है (लेकिन वह लिखकर) ज्यों ही उसकी ओर उन्मुख होती है, वह अपनी आँखे नीची कर लेती है। इसमें नाटकीयता है।

अज्ञंग की कहानी कला में मार्मिक व्याग्य के छीटे डाले गए हैं। इससे लेखक का सामाजिक विद्रोह स्पष्ट होता है। लेखक के इस कथन 'पति ढाई बजे खाना खाते है, इसलिए पत्नी तीन बजे तक भूखी बैठी रहती है,' 'युवती मी' आदि शब्दो-वाक्यों में उसके विद्रोह की चिनगारियों है, जो भावना की राख के नीचे दबी गडी है; लेकिन वे भडकने के लिए उचित समय की ताक में है। अज्ञेग में व्यंग्योक्तियो द्वारा वर्तमान सभ्यता के वैषम्य पर मार्मिक प्रहार किया है। ऐसे प्रसंगों की अवतारणा में लेखक ने जैनेन्द्र की तरह व्यक्ति के माध्यम से वर्तमान विष्व की गतिविधि का अध्ययन किया है।

कहानी की बैली में ताजगी है, भाषा की सरलता है और है स्वच्छन्दता। -अज्ञेय का गद्य हिन्दी-गद्य की भाषा का आधुनिकतम रूप है। भाषा के लिए हिन्दी में लचीजापत (flexibility) की अपेक्षा की जाती रही है। वह अज्ञेय और जैनेन्द्र की भाषा में पाया जाता है।

हिन्दी-साहित्य मे श्रजेय का स्थान मैं कह आया हूँ कि अज्ञेय, जैनेन्द्र-स्कूल के कहानीकार है। हिन्दी-कहानी में यो तो सन्' ३४ में अज्ञेय की पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पित्रका 'सेवा' में छप चुको थी और जैनेन्द्र की पहली वहानी 'खेल' १९२८ में 'विशाल भारत' में प्रकाशित हुई थी। लेकिन हिन्दी में मनोवैज्ञानिक साहित्य के श्रीगणेश का पथ-प्रदर्शन करने का श्रेय जैनेन्द्र को ही दिया जाना चाहिए। १९३० के पहले अज्ञेय निर्माण की स्थिति में थे। इनका वास्तविक रचना-काल १९३१ में प्रारम्भ होता है। कहानीकार अज्ञेय का जन्म तब तक नही हुआ था, जब तक वे १९३० के नवम्बर में, षड्यन्त्र के अभियोग भे गिरफ्तार नही हुए थे। उनकी साहि य-साधना जेलो में ही फली-फूली है। इसीलिए हमने अज्ञेय को जैनेन्द्र स्कूल के कहानीकारों में स्थान दिया है। १९२९ में जनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास 'परख' प्रकाशित हो चृका था। अत यह स्वीकार करना पडता है कि हिन्दी में उपयु वत वो कहानीकारों का आगमन यद्यि एक ही क्लल में हुआ तथापि कहानी-सूजन की परिपक्षता की दृष्टि से अज्ञेय के पहले जैनेन्द्र ही अधिक पृष्ट लेखक, हिन्दी-कहानी में नई सजधज के साथ आये।

यह बढ़े आदम्मर्यं की बात है कि सिर्फ २० साल की अवस्था ही अम्रेय 'विषयगा' और 'रोज' जैसी उच्चको८ की कहानियाँ लिख चुके थे। हिन्दी कहानी साहित्य में अम्रेय का आगमन एक आकित्मक घटना है। जैनेन्द्र ने हिन्दी में जिस प्रकार की मनोवैज्ञानिक रचनाओं की नीव डाली उसका समुचित विकास अम्रेय में किया। वस्तुत जैनेन्द्र के बाद अम्रेय ही ऐसे कहानी-लेखक है जिन्होंने मनोविज्ञान को इतनी दूर तक खीचकर अनेक उच्चको ट की कहानियाँ लिखी। श्री इलाधन्द्र जोशी का भी कहना है कि 'जैनेन्द्र जी के बाद टिन्दी-मनोवैज्ञानिक साहित्य (उपन्यास, कहानी) के क्षेत्र में अम्रेय जी का नाम लिया जा सकता है। इस दृष्टि में वर्तमान हिन्दी-साहित्य में इन्होंने एक अच्छा ऊ'चा स्थान बना लिया है।

#### यशपाल

हिन्दी-कथा-साहित्य मे यशपाल ऐसे यग-प्रवर्तक प्रगतिवादी कलाकार है, जिन्होने अपनी जिन्दादिल रचनाओ द्वारा हिन्दी-साहित्य में राजनीति और साहित्य के बीच टूटे हुए सबध को सदा के लिए जोड दिया है। हिन्दी के प्रसिद्ध प्रगतिवादी उपत्यास-लेखक श्रीकृष्णदास ने यशपाल को 'प्रगति की परम्परा का चौकस चौकीदार' कहा है। 'सरगम' में उन्होने (कृष्णदास) उनकी जीवनी, स्वभाव और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कुछ आश्चर्यजनक बातें बतलाई है। मै यहाँ उनके लेख से उनकी कुछ महत्त्वपूर्ण पक्तियो को उद्धत करने का लोग सवरण नही कर सका। "हिन्दी के भारत-प्रसिद्ध प्रगतिशील कथाकार यशपाल की प्रतिभा और देन का मृत्याकन करने मे हुमे आसानी हो सकती है यदि हम यह जान ले कि यशपाल छ रुपये पाने वाले हरकारे पिता और तपरिवनी माता का लाडला बेटा है, बालपन से ही गरीबी और मुसीबतो से लड़ा है, जवानी के शरू से ही पतलून की दोनो जेबो मे पिस्तौल और कोट की जेबो मे-देशी पटाखे लेकर लाहौर की गलियो और डी॰ ए॰ वी॰ कालिज के मैदानो मे घुमा है, क्रान्तिकारी-पार्टी की सदस्यता और चन्द्रशेखर आजाद की अनुशासन की कडाइयों में खतरा उठाने के बाद 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिक' पार्टी का सेनानायक होकर, पिस्तौल की बौछारो और दोनो ओर की गोलियो के बीच इलाहाबाद मे प्रसिद्ध आयरिक क्रांतिकारिणी महिला श्रीमती सावित्री देवी के साथ गिरफ्तार हुआ। यूरोपियन जेल में हवालाती की तरह कुछ दिन रहा और आठ वर्ष की लबी मजा पाकर नैनीताल जेल मे बन्द कर दिया गया, जहाँ मानसंवाद का चस्का लगा और जहाँ उसने इस साहित्य मे दक्षता भी प्राप्त की । नैनी जेल यशपाल की जिन्दगी में खास अहमियत रखती है, क्योंकि आतकवादी से हटकर साम्यवादी विचार-धारा में यशपाल की आस्था और विस्वास की नीव यही पडी। यही, इसी जेल में, यशपाल की शादी 'रानी' (श्रीमती प्रकाशनती या 'प्रकाशो') से हुई और यही 'पिज़डे की उडान' वाली कहानियाँ लिखी गई । यशपाल का स्वास्थ्य जेल मे बराबर खराव रहा । यहाँ तक कि डाक्टरों ने और स्वयं कर्नल भण्डारों ने भी टी॰ वी॰ का एलान कर दिया। प्रकाशवती ने, जो स्वय क्रान्तिकारी की पार्टी की कार्यकर्जी थी, यशपाल की इस बीमारी को अपने सहाग के लिए चुनौती समक्ता और आजीवन वैधव्य का खतरा

उठाकर भी प्रेम की वेदी पर अपनी जवानी को निछा र करने की परम्परा की रक्षा करते हुए उन्होंने नैनी केन्द्रीय कारागार के दफ्तर में जेल-अधिकारियों के सामने यशपाल ही से शादी की। प्रेम ने विजय पाई। मौत सकपका गई। इस तेजस्वी नारी की चमकती आँखों के आगे वह ठहर न सकी। अपना सिर पीटकर वापस हो गई। यशपाल भी कुशल पूर्वंक है। यद्यपि बीमारियाँ घेरे रहती है, मगर 'रानी' के स्नेहाचल की छाया में यशपाल मृत्यु के झोकों से बरावर बचते चले जा रहे हैं और कला व साहित्य की सेवा भी करते जा रहे हैं।

"रानी के अलावा दुर्गा भाभी (श्रीमती दुर्गा बोहरा) के व्यक्तित्व का भी पूरा-पूरा असर अञ्चाल पर हैं। 'इन्ही दुर्गा भाभी के लिए बचपन हे हम सुना करते थे कि यह चाँदी की छोटी चवन्नी को उछालकर बन्दूक का निशाना बना लिया करती थी। (प्रकाशो और दुर्गा भाभी में गहरा सम्बन्ध बना था)' यश-पाल अपने भावुक तारुण्य की उन घडियों में जब कि वह मौत से खेल खेला करते थे, दन दोनो नारियों का स्नेह और प्यार पाते रहे हैं। और आज भी जब कि रानी, भाभी और यशपाल प्रवेढ ही नही, ढलाव की बोर भी बढ रहे हैं यह त्रिगुट ज्यो-का-त्यों बना हुआ है। गन्तिकारी यशपाल जिस प्रकार रानी और भाभी की आलोचनाओं और सम्मतियों के सहारे अपना कर्तन्य निश्चित किया करते है। कथा-कार यशपाल भी इन नारियों को पहले अपनी रचनाओं को सुनाकर उनकी सम्मतियों सुनने के बाद ही अपना रचनाएँ जनता के सामने रखते है।

"सत् '३८ में जेल से छूटने के बाद यशपाल ने २०) की पृंजी से अपनी रचनाओं के प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया। इन्होंने कभी भी किसी प्रकाशक के हाथों से अपना शोषण नहीं होने दिया। इसीलिए अन्य हिन्दी-लेखकों की मौति यशपाल को न लुटना पड़ा ओर न अपमानित ही होना पड़ा। यशपाल को इसके लिए भी सदा की कमंठ और कर्तव्यशील 'रानी' का कृतज होना पड़ेगा। आज २१ नम्बर हिन्देट रोड, लखनऊ का 'विम्लव कार्यालय' और 'साथी-प्रेम ही यशपाल का निवास-स्थान भी हैं। यही बैठकर बीच वाले कमरे में रानी-प्रेस और प्रकाशन की व्यवस्था करती हैं और बगल वाले कमरे में यशपाल कलम विसतें हैं। बोनों के सहयोग से नित नूतन सृष्टि होती रहती हैं—सुन्दर रोचक और मगलकारी!" इस मशीन के युग में 'रानी' और यशपाल का यह अद्भुत जोड़ा, अनुकरणीय और दर्शनीय है और भविष्य में एक रोमाचकारी कहानी। सावित्री और सत्यवान् की यह अमर सृष्टि इस युग में भी सभव हो सकती हैं।

यश्याल मानसंवादी विचार-धारा के प्रगतिशील और सज़्म कलाकार है। हिन्दी के इस वर्ग के लेखको ने साहित्य और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध बैठाने मे पूरी सफलता प्राप्त की हैं। हिन्दी-साहित्य की परम्परा में राजनैतिक साहित्य का पूरा अभाव बना रहा हैं। 'कोउ नृप होउ हमें का हानी', 'अज़गर करें न चाकरी,' 'सबके दाता राम'-जैसी सून्तियों को हमारे परम्परावादी लेखको ने सदैव स्मरण किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे साहित्य में राजनैतिक

साहित्य का सदा अभाव बना रहा, साहित्य और राजनीति के बीच एक गहरी खाई खुदी रही। सन्'३५ से हमारे साहित्यकार इस कमी को दूर करने को आणे आये। इनके पहले भी भारतेन्दु और प्रेमचन्द-जैसे महाप्राण कलाकारों ने अपने नाटको और उपन्यासों में तत्कालीन राजनैतिक आन्दोलनों के यथा में चित्र अकित किये थे। देश के स्वाधीनता-सप्राम का जैसा उत्साहवर्द्ध और सिक्रय रूप हमें 'कर्मभूमि' और 'समर यात्रा' ने देखने को भिलता है वैसा पहले कभी नहीं मिला था।

क्षाज की स्थिति कुछ दूसरी ही है। विश्व-जीवन की विमन्नता और राष्ट्रीय जीवन की दरिव्रता के फलस्वरूप आज भारत ससार के शोषित वर्ग के साथ-साथ अपनी रक्षा का उपाय, समाजवाद की सामृहिक और समतामयी भाव-घारा मे टटोल रहा है। आज भारत को अमरकान्त और सलीम को ही एकता के अट्ट सत्र में बांधने की आवश्यकता नहीं है, वरन् वह ससार के उन सभी असस्य शोषित और उपेक्षित मानव-ककालो को एक में समेटना चाहता है जिसका अगुआ सोवियत रूस है। आज सोवियत रूस की जन-सगठन-शक्ति ने ससार को आश्चर्य-चिकत कर दिया है। सभी उसकी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था की ओर आर्कावत है और ससार के एक छोर से दूसरे छोर तक समाजवाद की लहर लहरा रही है। साहित्य में इस विचार-घारा का आग्रह बढता जा रहा है। यशपाल का कथा-साहित्य इसी ओर प्रयत्नशील है।" श्री प्रभाकर माचवे के शब्दों में "यशुपाल ने जितना अच्छा लिखा है उतना ही उस पर बहुत कम समीक्षा रूप में कहा गया है। यशपाल की शैली बहत आकर्षक है। प्रेमचन्द के बाद उतने ही यथार्थवादी. बाकर्षक, सजीव वर्णन इनमे मिलते हैं। यशपाल के सभी नायक ('तक का तुफान' कहानी सग्रह में) दुर्बल होते है। नारी सबल बन जाती है। ' ' यशपाल की कथा में सबसे खराब अश वह है जहाँ वह एक सतर्क प्रचारक की भाँति पात्रो के मुँह से वही बुळवाते हैं जो कि उन्हें ईप्सित है।" श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने प्रेमचन्द और बक्षपाल की तुलना करते हुए लिखा है कि "प्रेमचन्द के बाद यक्षपाल सही सानी मे जन-साघारण के लिए भी हिन्दी-कथा-साहित्य का प्रतिनिधित्व करते है। उनकी रचनाएँ एक ओर साहित्यिको के लिए है, दूसरी ओर जनता के लिए भी आकर्षक है। भाषा और शैली की दृष्टि से ऐसा जान पडता है मानो प्रेमचन्द ही नये युग में नया शरीर घारण करके पून सजीव हो गए है। " यशपाल की कहानियाँ प्रेमचन्द की कहानियों से बहुत छोटी है। छोटी कहानी की द्ष्टि से इतनी छोटी सारगीभत कहानियाँ हिन्दी में दूर्लंभ है। उनकी कहानियों का गठन बहुत साफ. सुडोल और सक्षिप्त है, एक पौधे की तरह । 'पिजरे की उड़ान', 'ज्ञान-दान' और 'वो दुनिया में उनकी कथावस्तु का क्रमिक विकास हुआ है। 'उडान' की कहानियाँ भावमूलक है, 'ज्ञान-दान' की कहानियाँ यथार्थं मूलक, 'वो दुनिया' की कहानियाँ समस्या मूलक " कथानक, चित्रण, चरित्राकन और शैली की दृष्टि से यशपाल,

१ 'आधुनिक कथा साहित्य', पृ० १८२

२ 'साहित्य सन्वेश', नवम्बर, १२४५

एक शब्द मे, प्रेमचन्द की तिरोहित प्रतिभा की तरुण शक्ति है।" न

हिन्दी-साहित्य मे यशपाल का स्थान निर्घारित करते तथा उनके साहित्यिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए श्रीकृष्णदास ने लिखा है कि "यशपाल ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रगति की उन परम्पराओं की चौकस चौकीदारी की है जिसे प्रेमचन्द्र छोड गए थे और जिसे जैनेन्द्र अपने व्यक्तिवाद और प० इलाचन्द्र जोशी अपने अन्तर्द्रवाद और मनोविज्ञान के प्याजी छिलको से छिपा देना या मिटा देना चाहते थे। 'पिजरे की उडान' से लेकर 'मनुष्य के रूप' तक यशपाल की प्रगति स्वय इस बात की साक्षी है कि यशपाल अपनी चौकसी में कभी ढीले नहीं पडें। यज्ञपाल की कहानियाँ इसीलिए लोकप्रिय हुई और उन्हें जनता ने इसीलिए कठहार बनाया, क्योंकि उनमें अनाचार, अत्याचार, असमता, शोषण और प्रजीवादी हिंसा और दृ शासन का व्याग्य विरोध रहता था। उनकी सभी रचनाओ का समन्वित सन्देश केवल एक है-वह यह कि वर्ग-सवर्ष के आधार पर ही आगे बढकर मानव-समाज अपनी विकृतियो से मुक्ति पा सकता है और अन्यतम विकास के सभी द्वारो को उन्मक्त करा सकता है। वर्ग-सघर्ष का यह आधार ही वह आधार है जो मजदूर वर्ग के हाथो में सारे समाज का नेतृत्व थमा देता है और उसे इस योग्य बना देता है कि वह मानव-मिनन के अपने ऐतिहासिक कर्त य को मर्यादा के साथ पूरा करे। अगर अपनी रचनाओ मे, अपनी कहानियो और उपन्यासी मे, यशपाल ने इस आधार को माना है और इस आधार के सहारे ही उन्होने निम्न मध्यम श्रेणी और मध्यम श्रेणी के अस्वस्थ शरीर की चीर-पाड की है और इसी आधार के सहारे ही उन्होने विकृतियों को दूर करने की कोशिश की है तो फिर उनके प्रगतिशील कथा-कार होने मे क्या सन्देह है ? मेरा विश्वास है कि यशपाल अपने मार्क्सवादी विचारो और घारणाओं के प्रति हमेशा सजग और सचेत रहे हैं। उन्होंने ईमानदारी का दामन एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा है। प्रेमचन्द मार्क्सवादी नहीं थे। वह पूतर्णया क्रातिकारी भी न थे। जो युग-परिवर्तनकारी सन्देश प्रेमचन्द के साहित्य में हमे मिलते है, वे केवल इसलिए कि प्रेमचन्द मनुष्य-जाति से प्रेम करते थे। वे अनाचार और शोषण की ओर से आँखें नहीं बन्द कर सकते थे, वे समाज की निवृत्तियो और विषमताओ पर दर्शन और शास्त्र की लीपा-पोती नही करते थे। वे एक डाक्टर की भाँति घाव को देखते, उसके कारणो को देखते और तब चीर-फाड और मरहम-पट्टी करते थे। वैज्ञानिकता की यह परम्परा, जिसे प्रेमचन्द छोड गए थे, यशपाल की रचनाओं में पूर्णता को प्राप्त हुई । यशपाल ने उसमें मार्क्सवाद का 'टानिक' जोडकर शरीर के घाव को अच्छा करने के सभी साधन जुटा दिये। इस प्रकार प्रेमचन्द की प्रगतिशील परम्परा का उन्होने पोषण ही नहीं किया बल्कि उसे अधिक वैज्ञानिक और अधिक सबल भी बनाया।

"यशपाल की रचनाओं की मासल सचाइयाँ समाज की सचाइयाँ है, जिसके दिन ढल चले, जो अपने अन्तर्विरोधों की रगड से टूट और धिस गया है

१. 'सामियको,' पु० २८३-८४।

और जो अपनी जिन्दगी की आखिरी घडियाँ गिन रहा है। साथ ही उस समाज की भी सचाइयाँ है जो अपने रक्त और स्वेद के बल पर अपनी हिंडुयो की सीढियों के सहारे ऊपर उभरता आ रहा है। यद्मपाल के साहित्य का यही सन्देश है। आधा-वादी यद्मपाल की प्रगति शीलता की यही पीठिका है। "यद्मपाल के चेहरे पर गरीबी, दृढता, अस्वस्थता और सघर्ष के कारण जो गहरी रेखाएँ पड गई है वह समवत अमिट है और उनकी आज की सम्पन्नता के बावजूद भी हमे उनके रक्त-स्वेद-अश्व से सने उस विद्रोही, असमझौतावादी, श्रातिकारी अतीत की याद दिलाती है जिसके कटु अनुभवों ने उनकी सारी रचनाओं में व्यग, तीखापन, बेलौसपन और कडवाहट भर दी है। अगर यद्मपाल पजाबी न होकर बगाली रहे होते तो उनकी रचनाएँ काजी नजरूल इस्लाम के 'विद्रोही' की तरह चीखकर कहती

#### बलवीर ।

#### उन्नत तव शीर ।।

मगर यशपाल बगाली नहीं है। उनके व्यक्तित्व की तरह उनकी रचनाओं में पंजाबी अक्खडपन, शुष्कता, नीरसता और दभ का जो बाहरी खोल है वह उनके पंजाबी होने के कारण है। बाहर से अत्यन्त श्ष्क और दभी दिखाई पडने और साहबी ठाट से रहने वाले यशपाल का दिल मक्खन से भी अधिक मुलायम है।"

हिन्दी के 'पहलवान आलोचक' (श्रीकृष्णदास के शब्दो मे) श्री शिवदान-सिंह चौहान का कहना है कि यशपाल के साहित्य में 'सैक्स आबसेशन' (Sex obsession) ही नही वरन् यशपाल बुनियादी तौर से रोमानी तिबयत के कथाकार है। ले किन सच तो यह है कि यशपाल की साहित्यिक रचनाओ को केवल एक ही कसौटी से जाँचा जा सकता है। वह यह कि उनसे समाज की विकृतियो और विषमताओं को काट-छाटकर दूर करने में सहायता मिलती है, उनसे समाज तथा देश के नव-निर्माण में सहयोग मिलता है। यशपाल का साहित्य, इस देश के लिए, युग-धर्म की पुकार और गृहार है। लेकिन उनके साहित्य से वर्ग-संघर्ष का जो सन्देश मिलता है, उससे सभी लोग सहमत नही हो सकते । यशपाल के साहित्य का यह भाग हमारे लिए सिर-दर्व बन गया है। क्या सघर्ष से सघर्ष का अन्त किया जाना सम्मव हैं ? आज विश्व के सामने यह समस्या एक विराट् प्रश्नसुचक चिन्ह बनकर खडी हुई है। इसीलिए यह एक स्वामाविक प्रश्न होता है कि क्या यशपाल वर्तमान मानव-जीवन के इस जर्जर सवाल का हल निकाल सके है ? उत्तर होगा-नही । साहित्य के सिर पर जब किसी स्थिर राजनीतिक विचार-घारा का भृत चढकर बैठ जाता है तब ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं कि साहित्य की बन्तरात्मा अपनी ओर से कुछ कह-सुन छे। यही कारण है कि यदापाल का साहित्य हमारे मस्तिष्क को खुजलाने को अवश्य बाध्य करता है, लेकिन हसारे हृदय को स्पर्श नहीं करता। इसमें कोई सदेह नहीं कि यशपाल प्रेमचन्द की परम्परा के ही कथाकार है लेकिन प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में हृदय और बुद्धि के बीच जो सन्दर सामजस्य उपस्थित किया था वह यशपाल के पास नही है। इसीलिए यशपाल का साहित्य एकागी बन गया है। वह एक सीमा तक हमारे युग की समस्या का एक विद्रोही हल अवश्य निकालता है, जिससे हर बादमी सहमत नही होगा, लेकिन उससे मानव-जीवन के चिरन्तन सत्य पर कोई प्रकाश नही पहता। मार्क्स की विचार-घारा रो अत्यधिक प्रभावित होकर यशपाल ने साहित्य की परिभाषा बदल दी है। इसीलिए अभी उनसे समझौता नही हो सकता। लेकिन इसमे कोई सन्देह नहीं कि जब-जब मन्ष्य के सामने वर्ग-मेद की समस्या उठ खडी होगी तब-तब यशपाल के साहित्य की आवश्यकता पडती रहेगी। आज ह्यारे देश की सघर्ष के नही, प्रगति और सामजस्य के सन्देशों की आवश्यकता है। ससार के प्रत्येक महान कलाकार ने प्रगति और सामजस्य का ही सन्देश दिया है। फूट और सवर्ष तो राजनीति के विवादी स्वर है। मेरा स्याल है कि साहित्यकार को उनसे बचना चाहिए। यदि साहित्यकार भी मानसिक सत्लन खो बैंडेगा तो फिर सघषों का शमन करके शाति, प्रगति और सामजस्य का पाठ कौन पढायगा । हमारे युग के सामने यह प्रश्न उठ खडा हुआ है-इसका समाधान निकालना हमारा कर्तथ्य होना चाहिए।

<sub>चौथा सगड</sub> स्राधुनिक स्रमर कृतियाँ

## सत्य हरिश्चन्द्र

'सत्य हरिहचन्द्र' भारतेन्द्र के मित्र श्री बालेश्वरप्रसाद बी० ए० के इस आग्रह पर, कि "आप कोई ऐसा नाटक भी लिखे जो लड़को के पढ़ने-पढ़ाने के योग्य हो, क्यों कि शृद्धार रस के जो नाटक लिखे गए है वे बढ़े लोगो के पढ़ने के योग्य है, लड़को को उनसे कोई लाम नहीं लिखा गया था। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि यह नाटक मूलत बालको को शिक्षा देने के उद्देश्य से ही लिखा गया था। अत इसका विषय बालको के लिए बड़ा उपयोगी है। बालक स्वमाव से ही, बुरो की सगित में पड़कर छोटी-छोटी बातो पर झूठ बोलते है। यदि उन पर अनुशासन रखा जाय और सच बोलने का पाठ पढ़ाया जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि भविष्य में वे देश के नेता, समाज के सेवक और दूरदर्शी राजनीतित्र हो सकते है। ऐसा कहा जाता है कि 'बच्चो का पहला स्कूल माँ की मोद होता है। यदि बच्चो का लालन-पालन अच्छी तरह न हो, वे उचित और अच्छे वातावरण में न रखे जायें तो उनके बिगड जाने की अधिक सम्भावना रहती है। इन दृष्टियो को ध्यान में रखकर ही इस नाटक की रचना हुई है। अतएव इसका प्रधान विषय सत्य की रक्षा है। राजा हरिश्चन्द्र की यह स्पष्ट घोघणा है:

चद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत् ब्यौहार। पद्रुद्ध श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार।।

हरिश्चन्द्र की सत्य की यह दृढता हर भारतीय परिवार के लिए कहावत के रूप में प्रचलित हो गई है। इस विषय का—सत्य-धर्म-पालन का—विकास वहें ही सुन्दर ढग से हुआ है। पहले अब्द्र में लड़कों के लिए शिक्षा का अपूर्व भण्डार, खजाना उपस्थित किया गया है। दूसरे में, राजा की दृढ प्रतिज्ञा को प्रकाश में लाया गया है, तीसरे अक में, राजा हरिश्चन्द्र इस सत्य-प्रतिज्ञा का पालन पहले अपनी पत्नी और पुत्र को, फिर अपने को बेचकर करते हैं। चौथे अब्द्र में विषय का परिपाक और फल की प्राप्ति हुई है। सत्य का मार्ग कांटो से भरा अवश्य होता है लेकिन उसका अन्त शुभ होता है। हमारे बुरे कर्मों का फल बुरा होता है और अच्छो का अच्छा। यही भारतीय नीति-शास्त्र का एक साधारण नियम है। 'सत्य हरिश्चन्द्र' एक बालोपयोगी नाटक है। यो तो इस

नाटक के अन्य उपदेश भी है जिनमें दो बातें उल्लेखनीय है। पुरुषो के लिए सत्य का पालन-पोषण करना और स्त्रियों के लिए पतिवृत-धर्म की रक्षा करना-ये दो बाते आयं-सभ्यता की असाधारण देन है। इन बातो को ध्यान में रखकर नाटक की रचना हुई है। भारतेन्द्र का यही जीवन-सदेश पाठको को दिया गया है। इनके अतिरिक्त, यदि हम जीवन के साधारण स्तर पर खडे होकर अपने आस-पास के जीवन की परख करे तो हम देखेंगे कि कि इस नाटक में 'बैर अकारए सब काह से' और 'देखि न सर्काह पराइ विभूति' के अच्छे जीते-जागते चित्र देखने को मिलते है। विश्वामित्र का राजा हरिश्चन्द्र के प्रति कोघ सकारण तथा निराघार था, राजा की सत्य-प्रतिज्ञा के प्रति देवराज इन्द्र का ईर्ष्या करना मनुष्य की स्वामाविक दुबँलता का परिचायक है। वास्तव में, ये दो बाते, जो मानव-मन की दुवं लताएँ है, मानव-जीवन से सीधा सम्बन्ध रखती है । मन्ष्य मन्ष्य है और देवता देवता है। मनुष्य से बढी-बडी मुलें हो सकती हैं, होती है, यह एक साधारण-सी बात है, लेकिन देवता मनुष्य के क्रिया-कलापों को ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकता है, यह विश्वास नही होता। राजा हरिरुचन्द्र के जीवन की कठिनाइयों और विघन-बाधाओं के केन्द्र में इन्द्र की अस्वाभाविक ईर्ब्या और विश्वामित्र का अकारण क्रोध काम कर रहे थे। कुछ भी हो, नाटक के जहेर्य महान है - सत्य-पालन और नारी-धर्म की रक्षा । व्यक्ति अपने व्यक्तिगत चरित्र को उठाता जाय, यही इस नाटक की अन्तिम सीख है। यह नाटक बाळकों के लिए लिखा गया हो या स्त्रियों के लिए, यह तो मानना ही पडता है कि इसमें नाटककार भारतेन्द्र ने आर्य-सम्यता के विशेष गणी को ही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है और इस प्रयास में उसे सफलता भी मिली है।

महाराज हरिश्चन्द्र के त्याग और बिलदान की कथा सभी जानते है, पर खनकी काया के साथ छाया की तरह डोलने वाली महारानी शैंव्या की सम्पूर्ण कहानी कम ही लोग जानते है। 'मार्कण्डेय-पुराण' में इसकी कथा काफी किस्तार के साथ दी गई है। मारतेन्द्र के 'सत्य हरिश्चन्द्र' में शैंव्या की कथा गौण है। नाटककार ने शैंव्या को केवल दो रूपों में देखा—माँ और पत्नी। वस्तुत: युग्-युग से भारतीय नारी के ये ही दो सीमित क्षेत्र रहे है। नारी के इन दो रूपों के चित्रण में भारतेन्द्र ने सकते और सिक्षण्यता से काम लिया है। शैंव्या के मातृत्व का जितना चित्रण चौंथे अडू में हुआ है जतना उसके पत्नी-रूप का मही हुआ। उपर्युक्त पुराण में इन दो रूपों की सजीव तस्वीरें सीची गई है। फिर भी, भारतेन्द्र को नारी के मातृत्व और पत्नीत्व के चित्रण में सफलता अवश्य मिली है।

भारतेन्दु के नाट्य-साहित्य की रीत उनका देश-प्रेम है । 'सत्य हरिश्चद्र' एक पौराणिक नाटक हैं । इसलिए इसमें उनके देश-प्रेम की माननाएँ निस्तार न पा सकी । फिर भी, नाटक के बन्त में उनके साहित्य की प्रधान विशेषताः-देश-प्रेम---'भरत नाक्य' हे रूप में अवनत होकर ही रही है । प्रो० स्थंकांत शास्त्र ने इस नाटक के 'भरत वाक्य' की ज्याख्या इस प्रकार की है—''सन् १८५७ के के राज-विद्रोह के पश्चात् जनता पर सरकार की कडी दृष्टि रहने लगी, परन्तु हृदय के सच्चे भावो को कब तक रोका जा सकता है ? इस पद्य में हरिष्चद्र अपने घ्येय का वर्णन इस प्रकार करते है

खल गगन सों सज्जन दुखी मित हो हि हरिपद मित रहे। उपवर्म छूटै, स्वत्व निज भारत गहै, कर दुख बहै।। बुघ तर्जीह मत्सर, नारि नर सम हो हि, जग आनेंद लहै। तिज ग्राम कविता सुकविजन की अमृत वाणी सब कहै।।

"यद्यपि इस युग में इन बातों का कहना साहस का कार्य नहीं प्रतीत होता तथापि उस अन्व परम्परा के समय में इनका प्रकाश-रूप से इस प्रकार कहना सहज न था। जिस प्रकार समाज को 'हरिपद मित रहै'--- भगवान् मे विश्वास बना रहे-कट प्रतीत होता था, उसी प्रकार प्राचीनता के पुजारियों को 'उपधर्म क्टै'—दूसरे धर्म से लोगो का पिंड क्टे-कट क्वणित प्रतीत होता था। जिस प्रकार बिटिश सरकार के लिए 'स्वत्व निज भारत गहै'-भारत अपना अधिकार प्राप्त करे-गीर 'कर दूख बहैं'-देश से टैक्स का दूख मिटे-ये शब्द कीघीत्पादक थे, उसी प्रकार 'नारि नर सम होहि'--नारी-पुरुष समान हो-से उसके समाज को चिढ बाती थी। परन्तु वीर भारतेन्द्र ने जो जी में आया, कह डाला। उसने बडी खुबी के साथ सब धमं-कर्मों का समन्वय करके उन्हें यथार्थ देश-भिन्त का प्रमुख अंग बना दिया। यह उनकी सबसे बडी विशेषता थी।" 'सत्य हरिश्चद्र' का 'मरत वाक्य' मारतेन्द्रकालीन भारतवर्ष की सामाजिक और राजनीतिक अवस्थाओं का जीता-जागता चित्र उपस्थित करता है। इसमे जिन सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक समस्याओं का उल्लेख किया गया हे, वे राजा हरिश्चद्र के समय की नही है। उपरिक्रिखित समस्याएँ उसी युग की है, या आधुनिक भारत की, जिनसे मुक्ति पाने के लिए वह आज भी प्रयत्नशील है। 'सत्य हरिश्चव्र'-जैसे सुद्ध पौराणिक नाटक में सामयिक जीवन की झाँकी देना नाटककार भारतेन्द्र की प्रतिभा, कुशाप बृद्धि और देश-प्रेम की अनन्यता का परिचायक है। वर्तमान चीवन का प्रत्यक्ष सकेत पौराणिक नाटक में बहुत कम होता है। लेकिन नाटककार ने अपने युग के इतिहास को-भारत की दूरवस्था और सामाजिक पतन को-अभिव्यक्ति देने के लिए जगह निकाल ही ली है। भारतेन्द्र का देश-प्रेम किसी-न-किसी बहाने अभिय्यक्ति के लिए मार्ग बना ही लेता है।

भारतेन्दु हरिश्चद्र को अपने तीन नाटक बहुत प्रिय थे—'सत्य हरिश्चद्र', 'चंद्रावली' और 'मारत दुर्दशा'। इन नाटको को वे प्राय रगमच पर खेला करते थे। इनमें भी 'सत्य हरिश्चद्र' उन्हें बेहद पसन्द था। इससे यह जान पड़ना है कि वे अपने नाटको के गुण-दोष से भली-मॉित परिचित थे। इन नाटको मे श्रुङ्गार-रस का वियोग-पक्ष ही प्रघान है, लेकिन है ये सुखान्त—अन्त मे मिलन होता है।

१. 'हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास', पुष्ठ ४१०

इन मौलिक श्रेष्ठ नाटको के अतिरिक्त 'नील देवी' भी काफी सफल और अच्छा नाटक है। हिन्दी के एक विद्वान डा॰ श्रीकृष्णलाल ने ठीक ही कहा है कि "भारतेंद्र के नाटको में 'नीलदेवी' में कथानक का का सींदर्य मिलता है, 'बढ़ावली' में इसका अबाध प्रवाह है और 'सत्य हरिश्चद्र' में सुन्दर चरित्र हैं।" इससे यह ध्विन निकलती है कि 'सत्य हरिश्चन्द्र' एक चरित्र-प्रधान नाटक है, कथानक-प्रधान नहीं । कहने का तात्पर्य यह कि इस नाटक मे सुन्दर और प्रभावशाली पात्रो की सुष्टि हुई है। कथानक की द्िट से यह नाटक सफल नही है। इसके कथानक मे अनेक त्र दियाँ पाई जाती है। उदाहरणार्थ, चौथे अब्दू में शैव्या का विलाप जरूरत से ज्यादा लम्बा हो जाने के कारण वहाँ की कथा-घारा रुक गई हैं। डा॰ रामरतन भटनागर का भी यही मत है कि "चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'सत्य-हरिश्चद्र' विशेष सफल नाटक है।" उस नाटक के प्रधान नायक राजा हरिश्चद है जिससे भारतेंद्र ने अपना प्रतिबिम्ब देखा है। राजा का चरित्र 'विशेष' (Type) है, इसर्ने वैयक्तिकता का उतना समावेश नहीं हो सका जितना हम आधनिक नाटको में पाते हैं। इस नाटक का खलनायक विश्वामित्र है, जो एक कोघी बाह्मण है। जितना सबल खलनायक है उतना ही प्रबल नायक है। दोनों के उच्च व्यक्तित्व का सफल चित्रण हुआ है। उघर विश्वामित्र राजा हरिश्चन्द्र को राज्य-भ्रष्ट करने पर तुस्ने हैं, दूसरी और हरिश्चद्र अपनी प्रतिज्ञा पर अहे है। उनके चरित्र की मित्ति का यह आदर्श वाक्य है

> चन्द्र टरे सूरज टरे, टरे जगत् व्यवहार। पै बृढ श्री हरिश्चन्द को, टरे न सत्य विचार॥

इस नाटक में नारद का कलह-प्रिय चित्र नही है। भारतेन्द्र ने उनका चित्रण परोपकारी ऋषि के समान किया है। ये राजा हरिश्चन्द्र के सत्य की रक्षा करने में तत्पर दीख पढते है। रानी शैव्या के चित्रण में भारतेन्द्र ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। यहाँ वह माँ है और पत्नी। आदर्श माँ और पत्नी के चित्र की चरम सीमा शैव्या के चित्र की असाघारण विशेषता है। अत एक आलो चक्क के शब्दो में कहना उचित होगा कि "सूर्य मडल के ग्रहो की भाँति 'सत्य हरि-श्चन्द्र' के पात्र एक-दूसरे से इस प्रकार गुँथे हुए हैं कि उनमें से एक को निकाल देने से नाटक में ग्रह-कक्षा के समान गडबडी पैदा हो जायगी।"

'सत्य हरिश्चन्द्र' की कथा पौराणिक है। अत यह एक पौराणिक नाटक है। इसकी कथा न केवल वाल्मीिक रामायण और पुराणों में विणिन है, वरक् संस्कृत में भी ऐसे अनेक ग्रन्थ है जिनमें हरिश्चन्द्र की कथा का वर्णन किया गया है। यह उस युग की कथा है जिस काल को हम लोग 'त्रेता युग' कहते है। महाराज हरिश्चन्द्र उस समय भारतवर्ष के समाद्र थें। इनकी राजधानी अयोध्या थी। ये सूर्यवंशीय समाद्र थे। ये परम धार्मिक, अटल सत्यवादी और महान् समस्त्री थे। इन गुणों के कारण पुराणों में इन्हें बारबार 'राजिंध' कहा गया है। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा आदर्श स्थापित किया था जो आज—हजारो वर्ष न सत्य हरिक्चन्द्र १९६

बीत जाने पर भी-वे प्रत्येक भारतीय के लिए 'सत्य के प्रतीक' हो गए है।

राजा हरिश्चन्द्र की कथा का सविस्तर वर्णन 'माकंण्डेय पुराष' में हवा है। इसी पराण के आधार पर 'सत्य हरिश्चन्द्र' की कथा लिखी गई है। इस नाटक की मौलिकता के सम्बन्ध में लोगो के डगमगात विश्वास है। विद्वान आलोचक श्रीयत ब जरत्नरदास ने इस नाटक को 'मौलिक रचना' कहा है, लेकिन डॉ॰ राम-रतन भटनागर ने इसे 'चड कौशिक का अनवाद' कहा है। ब जरत्नदासची का कहना है कि 'चडकौशिक से अवस्य कुछ स्लोक इसमें उद्धृत है पर और सब-कुछ भारतेन्दुजी की निज की कल्पना है। 'स्वप्न में राज्य-दान की कथा भारतेन्द्र की अपनी मौलिक कल्पना है। सस्कृत-नाटककार क्षेमेन्द्र के 'चडकौशिक' में इन्द्र और नारद-इन दो पात्रो को कोई स्थान नही दिया गया है। 'सत्य हरिश्चन्द्र' में इन पात्रों की सुष्टि भारतेन्दु की कल्पना की देन हैं। इसी तरह और भी बाते बतलाई जा सकती है। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस नाटक के लिखने से पहले उन्होने (भारतेन्द ने) 'मार्कण्डेय प्राण', 'वाल्मीकि रामायण' और क्षेमेद्र कृत 'चण्डकौशिक' का अध्ययन अवश्य किया होगा। राजा हरिश्चनद्र की कथा से सबध रखने वाली सारी घटनाओं का केन्द्र-विन्दु पुराण ही है। सबी ने अपनी कथा को पुराण का आधार मानकर लिखा है। भारतेन्द्र ने अपने नाटक में उन्हीं स्थलो पर अपनी उर्वर कल्पना का प्रयोग किया है, जहाँ राजा हरिस्चन्द्र का आदर्श सत्य ऊपर उठना चाहता है। नाटककार ने कही भी पौराणिक कथा की सहत्त्वपूर्णं घटनाओं को विकृत नहीं किया।

'सत्य हरिश्चन्द्र' एक पौराणिक नाटक है, यह कहा जा चुका है। इसकी नीन विशेषताएँ होती है — १ कथानक धार्मिक होता है, २ इसमें अतिप्राकृत (Supernatural) प्रसगो का वर्णन होता है, ३ प्राचीन काल के सामाजिक जीवन का चित्रण होता है। ये सारी बाते इस नाटक में पाई जाती है। अन्तिम दो अङ्गो को छोडकर लगभग सभी जगह अतिप्राकृत प्रसगो की सृष्टि नाटककार ने नहीं के बराबर की है। भारतेन्दु ने इस ओर इशारा करते हुए जिला है कि 'पूर्वकाल में लोकातीत असमव कार्य की अवतारणा, सभ्यगण को जैसी हृदय-हारिणी होती थी, वर्तमान काल में नहीं होती। स्वामाविकी रचना ही इस काल के सभ्यगण की हृदयग्राहिणी है।"

'सत्य हरिहचन्द्र' में वीर, कहण, भयानक, वीमत्स धौर अद्भुत रसी का वर्णन काफी सफलता के साथ हुआ है। इनमें भी वीर और कहण रसो का वड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। इस नाटक का प्रधान रस 'वीर' है। इसका आरम्भ और अन्त इसी रस से हुआ है। राजा हरिहचन्द्र धर्मवीर, सत्यवीर और दानवीर है। वीर रस का चौथा भेद युद्धवीर है। राजा के इस स्वरूप का वर्णन इस नाटक में नहीं हुआ है। 'पुराण' में उनके इस रूप का भी वर्णन किया गया है।

हम कह चुके है कि भारतेन्दु के नाटको में कविता ने काफी जगह ली है। वनाटको मे मानव-जीवन के सूक्ष्म अन्तर्जीवन का चित्रण हुआ करता है। ऐसी अवस्था में, किसी-न-किसी रूप में कविता की शरण लेनी ही पडती है। बगाल के असिद्ध नाटककार और आलोचक द्विजेन्द्रलाल राय की राय में कवितव नाटक का एक आवश्यक अग है, लेकिन नाटको में समाषण के बीच छदो के प्रयोग से कवित्व का आरोप नहीं होता, क्योंकि ये छद-छद ही है, कविता नहीं । ' सलाप के बीच में पद्म अस्वामाविक और अयथार्थवादी प्रतीत होते है। संस्कृत-नाटको मे बार्तालाप के बीच में पद्यों का प्रयोग कवित्वमय वातावरण उपस्थित करने के लिए हुआ करता था। हिंदी-नाटको में पद्यो का प्रयोग अवश्य हुआ है, परन्तु कवित्व बातावरण की सुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि ये पद्य केवल 'माषा-शैली के अलकार'-मात्र थे। उनमे वास्तविक कवित्व का लेश भी न था। भारतेन्द् के 'हरिश्चन्द्र' में कविता का उतना दूरपयोग नही हुआ है जितना उनके समकालीन नाटककारो ने किया। फिर भी, चौथे अन्दू में, इमशान के वर्णन में, नाटककार ने एक ही बात को गद्ध और पद्य दोनो में कहा है। यह 'पुनरुक्ति-दोष' है। लेकिन इतना अवस्य है कि उन्होने जिन-जिन स्थलो पर किवता में अपने भावो को व्यक्त किया है वहीं कथानक की श्रृद्धका के अनुरूप उपयुक्त नाटकीय वातावरण की अवतारणा हुई हैं। रमशान-घाट के वर्णन में भारतेन्द्र ने अपनी कवि-प्रतिमा का परिचय दिया है। यह ठीक है कि इन वर्णनो पर रीतिकालीन कविता की अलकार-प्रियता का प्रभाव यहा है, फिर भी, ये वर्णन प्रसगानुकुल और सामयिक है, इसमें कोई सन्देह नहीं। काशी और गगा के वर्णन मे भारतेन्द्र ने अपनी नागरिकता और प्रकृति-प्रेम का परिचय दिया है। इन दृश्यों के वर्णन में हम उनके हृदय की कोमल वृत्तियों की अभिव्यक्ति पाते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये न केवल नाटककार है, वरन एक प्रतिभाशाली कवि भी है। हाँ, यह सच है कि इस नाटक में गीतो का सबंधा अमाव पाया जाता है।

रगमच की दृष्टि से 'सत्य हरिश्चन्द्र' का अभिनय इघर-उघर कुछ हेरकेर कर छेने पर, आसानी से, सफलता के साथ, किया जा सकता है। भारतेन्द्र के
भतानुसार हिन्दीं-भाषा में सबसे पहला नाटक प० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का
'जानकी मंगल', बनारस थियेटर मे, सन् १८६८ में बढी धूम-घाम से खेला गया
था। इसके बाद, प्रयाग और कानपुर में 'सत्य हरिश्चन्द्र' खेला गया। स्वय भारतेन्द्र ने इस नाटक के अभिनय मे राजा हरिश्चन्द्र का पार्ट किया था। यह नाटक
उन्हें अत्यन्त प्रिय था। उनके जीवन-काल में इसकी काफी धूम थी। उन्ही दिनों
इसने काफी प्रसिद्धि पा ली थी। रगमच पर तीसरे अब्द्र के दृश्यों का प्रदर्शन करने
में बहुत-कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इस अब्द्र का बहुत बढा हिस्सा स्वगतकथनों से भरा है। सच तो यह हैं कि 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक रगमच के लिए
लिखा ही नही गया। मारतेन्द्र ने स्वय कहा है कि मैने यह नाटक लडको के पढनेयहाने के लिए लिखा है। इस दृष्टि से यह नाटक दृश्यकाव्य की अपेक्षा अव्यकाव्य अधिक हैं और इसीलिए काशी की शोमा का वर्णन लंबे-लबे स्वगत-कथनो
इरिंग किया गया है। नाटक में दृश्य का संकेत अवश्य रहता है, उसका वर्णन नहिंह

सत्य हरिश्चन्द्र २०१

होता। वर्णन तो उपन्यास की अचल सम्पत्ति हैं। इस नाटक का साहित्यिक महत्त्व रगमच के महत्त्व के सामने बहुत अधिक है। कोई भी व्यक्ति इसको पढ़कर जितना हृदयगत वास्तिविक आनन्द ले सकता है उतना इसका खेल देखकर नही ले सकता। इसके कई कारण है—१ कथा-घारा में कार्यों (actions) का अभाव, २ समय असमय कविता का प्रयोग, ३ प्रकृति के दृश्यों का जरूरत से ज्यादा वर्णन, ४ लबें-लबे स्वगत-कथनों की अधिकता। रगमच-सबधी ये दोष इस नाटक को अभिनय के योग्य नहीं बनाते। फिर भी, हेर-फेर करके इसका अभिनय किया जा सकता है।

नाटको की रचना में भारतेन्दु ने मध्यम मार्ग का अवलम्बन लिया है। उन्होने न तो बगला के नाटककारो की तरह प्राचीन नाट्य-कला को एकबारगी छोड दिया है, न अग्रेजी नाटको की नकल की है और न प्राचीन नाट्य-शास्त्र की तंग गिलयो मे अपने को फँसाया है। 'सत्य हरिश्चन्द्र' अपनी रूप-रचना मे, एक विशुद्ध भारतीय नाटक है। इसकी रचना का आधार भारतीय नाट्य-शास्त्र है। इसमे इस देश के नाट्य-शास्त्र के नियमो का यथोचित पालन किया गया है। इसकी रचना सन् १८७५ मे हुई थी। इसके पहले भारतेन्द्र सस्कृत-नाटको का अनुवाद करने में लगे थे। सस्कृत-नाटको का अनुवाद करते-करते उनके मन पर उसके नाट्य-शास्त्र के सस्कार की छाप पड चुकी थी। इसीलिए 'सत्य हरिश्चन्द्र' की नाट्य-कला पर इसी नाट्य-शास्त्र के सस्कार की अमिट छाप पडी है।

सस्कृत-नाट्य-शास्त्र के अनुसार पहले नाटको मे पहले नान्दी-पाठ और प्रस्तावना की व्यवस्था होती भी है और तब नाटक का वास्तविक प्राप्त होता था। यथिप आजकल इसकी प्रथा बद हो गई है तथिए 'सत्य हरिक्चन्द्र' के आरम में नान्दी और प्रस्तावना का समावेश हो गया है। प्राचीन नाट्य-शास्त्र के अनुसार पहले नाट्क बहुत लबे-लबे अको मे बाँट दिया जाता था जिनमे दृश्यो का वर्गीकरण नहीं किया जाता था। इस नाटक का कथानक चार अको मे विमाजित है। कथानक के विकास के लिए, तीसरे अक के पहले, अकावतार की योजना हुई है। आजकल यह प्रथा भी उठ गई है। अब तो एक अक में कितने ही छोटे-छोटे दृश्य विणित होते है।

प्राचीन नाटको में नाटककार का प्रधान उद्देश्य रसोद्रेक करना था, लेकिन बाजकल उसका घ्येय कथा-वैचित्र्य है। भारतेन्द्र ने 'सत्य हरिश्चन्द्र' में प्रधान रस—वीर—की उद्भावना की हैं और अन्य रस गौण है। इसमें कथानक का वैचित्र्य नहीं है, है मुख्य विषय—प्रधान रस की मार्मिक व्याख्या। प्राचीन नाट्य-शास्त्र के मतानुसार नाटक के अन्त में भरत-वाक्य का होना अनिवार्य था। इस नाटक में इस नियम की भी नक्षा की गई है। यहाँ का 'भारत-वाक्य' धार्मिक न होकर सामाजिक है। यह भारतेन्द्र की मौलिकता है। प्राचीन नाटको में कथा के विकास के लिए स्वगत-कथनों का प्रयोग होता था। इस नाटक में 'स्वगत' का प्रयोग अवश्य हुआ है, पर जरूरत से ज्यादा। इससे कथा की घारा शिथल हो गई है। आकाश-

भाषित' का भी जहाँ-तहाँ प्रयोग किया गया है।

अन्त मे, मुझे इस नाटक की भाषा के सबध में दो शब्द कहने है। 'सत्य हरिश्चन्त्र' का गद्य भारतेन्द्र के प्रौढ गद्य का उदाहरण है। चौथे अक मे शैन्या का विलाप हिन्दी-गद्य का प्रौढ रूप है। वाक्य छोटे-छोटे है, भाषा बोल-चाल की अन्यन्त स्वाभाविक है। भारतेन्द्र की गद्य-भाषा का वास्तविक स्वरूप यही है।

उपर कत बाते इस नाटक मे तो है ही, इनके अतिरिक्त इस "नाटक मे स्पष्टतया, भारतेन्द्र बाब् अपने जीवन के आदर्श को रख सके है। अपने जीवन की परीक्षा में वे भी राजा हरिश्चन्द्र की तरह सफल हुए थे। राजा हरिश्चन्द्र ने नेवल एक स्वप्त की ही घटना के कारण अपना सबस्य त्यागकर कव्टो को झेला था। भारतेन्द्र ने भी स्वप्नों में ही अपनी सम्पत्ति खोई थी। वे भावुक थे। भावु-कता स्वप्नो की सहचरी होती है। वह इस जगत् की वास्तविकता से कोसो दूर रहती है। इसीलिए भारतेन्द्र को भी, अन्त समय तक, काफी कष्ट उठाने पड़े ये। इस नाटक के चौथे अक में विणित दुदिन के समान ही उनका जीवन भी कष्टप्रद था। राजा हरिश्चन्द्र की तरह उन्होने भी अपने सर्वप्रिय चित्र अपने एक मित्र को दे दिया था किन्तु उफ तक न की। वह मित्र भी विश्वामित्र से अधिक कठोर था। उसने वह चित्र, जो भारतेन्द्र को अपने प्राणो से अधिक प्यारा था, कभी नहीं लौटाया, यद्यपि वे उसे सैकडो रुपये उसका मृत्य देने को तैयार थे। विश्वामित्र ने तो केवल राजा की परीक्षा ली थी और उनका राज्य, अन्त में, लौटा विया था लेकिन भारतेन्द्र के जीवन का अन्तिम काल दु लो और विपदाओं से ही विरा रहा।" यद्यपि उनके जीवन में उलझी हुई परिस्थितियाँ हमेशा आती रही, फिर भी उन्होने आशा की कली को मुरझाने नही दिया। इस नाटक मे उन्होने भनुष्य के चरित्र की महानता को स्वीकार किया। यह भारतेन्द्र के हृदय की जिशालता का परिचायक है।

१. 'हिन्दी-नाट्य-चिन्तन', पुष्ठ १०५-१०६

# पथिक

त्रिपाठी जी की काव्य-कृतियो में 'पथिक' उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अनेक विद्वानों का भी ऐसा ही मत है। उन्होंने अब तक केवल तीन ही खडकाव्य लिखें क्र-पिक ' 'स्वप्न' और 'मिलन'। इनमे से 'पिथक' सबसे अधिक लोकप्रिय हो सका है। इसकी प्रसिद्धि का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है कि यह बॉलन-यूनिविसिटी में कई वर्षों तक हिन्दी-पाठ्य-क्रम मे सिम्मिलित रहा। इसका महत्त्व कई दृष्टियों -से आंका जा सकता है। पहली बात तो यह है कि हिन्दी-कविता के इतिहास में 'पिथक' एक ऐसी काव्य-रचना है जिसमे महात्मा गाँधी के नेतृत्व में होने वाले मारतीय स्वतत्रता-संप्राम तथा असहयोग-आन्दोलन का बिलक्ल यथार्थ चित्र सीचा नाया है। इस दृष्टि से इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्त्व सिद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें गाँघी जी के राजनैतिक, सामाजिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तीं को काव्य-रूप में मुखरित होने का पूरा अवसर मिला है। इस दृष्टि से 'पथिक' -गौंघीवाद की एक सफल व्याख्या है। इस दृष्टि से भी इस पुस्तक का साहित्यिक मुल्य बढ जाता है, क्योंकि इसमें उस महामानव की वाणियो एव मान्यताओं की काव्य-माषा का रूप दिया गया है जो युग-युग के लिए अमर हो गया है। यदि -गांचीवाद आदर्श तथा सुखी जीवन की कुञ्जी है तो 'पियक' उसकी सफल व्याख्या । नीसरी बात यह है कि इस पुस्तक के द्वारा त्रिपाठी जी ने मारत के राजनीतिक भाग्योदय के भविष्य का सकेत कर दिया है। इस पुस्तक का प्रकाशन सन्' २० में हुआ था। उन दिनो हमारे देश में असहयोग-आन्दोलन छिडा हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गाँधी कर रहे थे। त्रिपाठी जी देश की इस महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटना -से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी का प्रभाव और प्रेरणा ग्रहण करके ही उन्होने इस प्रतक की रचना की थी। जिस स्वतत्र भारत का स्वप्न 'पथिक' के अन्तिम सर्ग में कवि ने देखा है, उसकी वास्तविकता, आज तीस-इक्तिस वधौं के बाद साकार हो सकी है। आज से बहुत पहले ही त्रिपाठी ने वर्तमान भारत के -सत्य का भविष्य-सकत इस पिनत में कर दिया था

> शासन का सब भार लिया जनता ने अपने कर में । । कवि की इस पक्ति को पढकर यह कहना पडता है कि त्रिपाठी जी न केवळ

१. सर्ग ५। ३०

स्य-सच्टा थे। बल्कि भविष्य-द्रष्टा भी थे। 'पथिक' के अन्त मे भारत के जिस गणतत्र शासन (Republican govt.) की कल्पना और शुमकामना उन्हेंने की थी, वह आज सत्य हो गई है। आज हमारा देश पूर्णत स्वतंत्र है और नयें संविधान (New constitution) में गणतत्र-शासन की महत्ता मुक्त-कण्ठ से स्वीकार कर ली गई है। महात्मा जी और त्रिपाठी जी का सुनहरा सपना आज पूरा हो गया है। 'पथिक' में उसी धूमिल स्वप्न को साकार रूप दिया गया है। यह कवि की बहुत बडी मानसिक विजय है। आज यह पुस्तक एक ऐतिहासिक काव्य-पुस्तक बन गई है, क्योंकि जिस अमर सदेश का समावेश इसमें हुआ है वह किसी भी परतत्र देश के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस दृष्टि से इस पुस्तक की अन्त राष्ट्रीय उपयोगिता भी बढ जाती है। यह पुस्तक आज भी गुलाम देशों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने की शक्ति रखती है, जिन पर अन्य देशो का आधिपत्य अभी तक बना हुआ है। वास्तव में 'पथिक' अपने अन्तर में भारतीय स्वतत्रता-संग्राम की कहानी छिपाये बैठा है, जो आने वाले युग को यह बतलायगा कि छगमग १२-१३ सी वर्षों के बाद गुलाम भारतीयों ने कितनी कुर्बानी देकर, किस अकार अपने प्यारे देश को स्वतंत्र किया था। इस दृष्टि से इस काव्य-पुस्तक की साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्ता का मृत्य आसानी से समझा व लगाया जा सकता है।

अग्रेजी कवि और आलोचक श्री मैथ्यू आनंत्ड ने कविता की परिभाषा इस अकार दी है-'Poetry is the criticism of life'। (कविता जीवन की आलोचना है।) इस काव्य-परिमाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिक' की रचना पर उपर्युक्त परिभाषा अच्छी तरह लागू होती है। जिन दिनों हमारा देश गुलाम था, उसकी दयनीय अवस्था का जितना यथार्थ चित्र त्रिपाठी जी 'पथिक' मे प्रस्तुत कर सके हैं उतना हिन्दी का दूसरा किव नही कर सका इस कवि के लिए कविता वास्तव में जीवन की आलोचना है। साथ ही त्रिपाठी जी अपने युग के व्याख्याता भी है और भविष्टा-द्रष्टा भी । सन्' २० में ही सन्' ४७ मे होने वाले स्वतंत्र मारत की कल्पना कर लेना किव की तीत्र प्रतिमा का सचक है। यह उसके मिवष्य-द्रष्टा होने का ज्वलन्त प्रमाण है। त्रिपाठी जी के 'पथिक' मे जीवन के मानार्थ और आदर्श का समन्वित रूप उपस्थित किया गया है। उनके िकए साहित्य का उद्देश्य सामजस्य और एकता लाना है। इसलिए इस काव्य में यथार्थं और आदर्शं जीवन की एकता दिखलाई गई है। जहाँ एक ओर कवि अपने देश की दुरवस्थाओं का यथार्थ चित्र देता है वहाँ दूसरी और वह गाँघी जी की अहिंसा-नीति से काम लेता है। इस आदशें और यथार्थ का समन्वय उपस्थित करने की प्रेरणा कवि को महात्मा जी के कार्य-कलापो से मिली थी। इसलिए 'पियक' को यदि हम गाँघीवाद की व्याख्या कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। गाँघी भी के दार्शनिक तथा राजनैतिक सिद्धान्तों को इस काव्य में उपस्थित किया गया है। यतः यह एक गाधीवादी काव्य-रचना है। त्रिपाठी जी को आज से बहुत पहले ही इस बात का विश्वास हो गया था कि गाँधी जी के नैतृत्व, में ही देश की गलामी दर हो सकेगी। अहिंसात्मक आन्दोलन ही देश के लिए कल्याणकर होगा। चरित्र-गठन, पूरुष और नारी का पारस्परिक प्रेम देश के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच एकता और प्रजातत्र राज्य की स्थापना-ये गाँधीजी के सपने थे। त्रिपाठी जी का 'पर्शिक' महात्ना जी के निराकार सपनो को साकार बनाता है। सच तो यह है कि इस काव्य-पुस्तक की रचना करने की प्रेरणा कवि को महात्मा गाँधी के असहयोग-आन्दोलन से ही मिली थी। अपने समसामयिक युग में राजनीति की धारा का प्रवाह जिस और हो रहा था, उन्ही प्रवृत्तियो का समावेश 'पथिक' मे हुआ है। इसने हिन्दी-माषा-माषी जनता पर जितना अधिक प्रत्यक्ष प्रमाव डाला है उतना हिन्दी की किसी भी पुस्तक ने नही ढाला। 'भारत-भारती' इसका अपवाद अवश्य है। वास्तव मे त्रिपाठी जी का 'पथिक' और गुप्त जी की 'भारत-भारती' तथा 'जयद्रथ वघ' ने जन-साघारण को जितना अधिक प्रमावित किया उतना हिन्दी की अन्य काव्य-कृतियाँ नहीं कर सकी । इन दो पुस्तको ने न जाने कितने देश-मक्तों को जन्म दिया, कितने राष्ट्रीय कवियो की सुष्टि की । ऋति के कवि दिनकर ने 'पथिक' की प्रेरणा और महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा है कि 'मेरी आज की भावनाओं का मूल 'पथिक', 'भारत-भारती' की राष्ट्रीय कविताओं और असहयोग-आदोलन में हैं।" जिन दिनो राष्ट्रीय कविता लिखना अक्षम्य अपराध समझा जाता था. उन शोषण और अनाचार के दिनों में 'पियक -जैसे काव्य की रचना करना जहाँ एक ओर त्रिपाठी जी के देश-प्रेम की तल्लीनता और वैयक्तिक साहस का परिचायक है. वहाँ दूसरी ओर उससे दिंदी में राष्ट्रीय काव्य के स्वस्थ विकास की सुचना भी मिलती है। द्विवेद्वी-युग मे राष्ट्रीय काव्य का सुजन करने मे जितना सिक्रिय सहयोग गुप्त जी और त्रिपाठी जी ने दिया उतना हिन्दी का कोई भी दूसरा किन मैदान में नहीं खाया। दस्तत उस,युग के यही दो ऐसे कवि थे जो 'राष्ट्-कवि' कहलाने का दावा कर सकते थे। स्वत त्रता-सग्राम की आग में कफन बाँधकर उसकी रूपटो से खेलने वाले भारतीय नौजवानो को इन दो कवियो ने काफी प्रोत्साहन दिया था। 'पथिक' की महत्ता इस दृष्टि से भी बतलाई जा सकती है। यह अपने पाठको को देश का शुमचिन्तक और उसकी आजादी के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करने का अमर सन्देश देता है। साथ ही, इसकी राष्ट्रीयता इतनी सीमित नहीं है कि वह अपने में ही सिमटकर रह जाय। 'पियक' की राष्ट्रीयता विश्व-श्रेम में बाधक नहीं है। इसका कवि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को फलता-फलता देखना चाहता है। 'हम जीय और दूसरो को भी जीने दे'-यही इसकी पवित्र नीति है। इम दसरो की लाशो पर अपने राष्ट्र की इमारत खडी करना नही चाहते। 'पविक' की राप्टीयता महात्मा गाँधी के विश्व-श्रेम में बाघा उपस्थित नही करती। इसका आदार सच्चरित्रता, त्याग और अहिंसा की नीति है। 'पश्चिक' के चौसटे में जिस राजनंतिक दर्शन को फिट किया गया है वह विश्व के प्रत्येक नुलाम देश के लिए हितकर और कल्याणकर है। इस दृष्टि से यह काव्य-पुस्तक एक अमर कृति है।

'पथिक' हिन्दी-खडकाव्य का आधुनिक सस्करण है। त्रिपाठी जी की सहज अवृत्ति आख्यानात्मक काव्य (Narrative Poem) लिखने में अच्छी रमती है। इस क्षेत्र में उन्हें अच्छी सफलता मिली हे। 'पथिक' भी एक आख्यानात्मक काव्य है। इसके दो प्रकार होते हैं—१. महाकाव्य, २. खडकाव्य। 'पथिक' एक आधुनिक खडकाव्य है। खडकाव्य में महाकाव्य का-सा तारतम्य तो रहता है लेकिन महाकाव्य की अपेक्षा उसका कार्य-क्षेत्र (Scope) सीमित रहता है। उसमें मानव-जीवन की वह अनेकरूपता नही रहती, जो महाकाव्य की एक खास विशेषता होति है। खडकाव्य में कहानी अथवा एकाकी नाटक की तरह एक ही प्रधान घटना के लिए सामग्रियों जुटाई जाती है। 'साहित्य दर्पण' में खडकाव्य की परिभाषा इसर करह दी गई है:

#### 'खड काव्य भवेत्काव्यस्यैक देशानुसारि च।'

सडकाव्य एक देश या अश या घटना का अनुसरण करता है। साघारण शब्दों में यह कहा जायगा कि सडकाव्य जीवन के किसी एक पहलू की झाँकी है । इस दृष्टि से कालिदास का 'मेंघदूत' एक सडकाव्य हैं। हिन्दी के प्राचीन और आधुनिक साहित्य में बहुत-से सडकाव्य लिखे गए हैं। तुलसीदास के 'जानकी मगल' 'पावंती मगल', 'नहछु', जटमल की 'गोरा-बादल की कथा,' नरोत्तमदास का 'सुदामा-चरित' प्राचीन हिन्दी-सडकाव्य के उदाहरण हैं। आधुनिक हिन्दी-काव्य में सुप्त जी का 'अनघ', 'जयद्र य वघ', 'नहुष', त्रिपाठी जी के तीन सडकाव्य 'पिथक', 'मिल्जन', 'स्वप्न' और सियारामशरण गुप्त के 'मौर्य-विजय' तथा 'उन्मुक्त' इत्यादि सडकाव्य विशेष उल्लेखनीय हैं। आधुनिक हिन्दी-साहित्य में सडकाव्य की अच्छी। प्रमृति हुई हैं।

आधुनिक खडकाव्याकारों में श्री मैथिलीशरण गुप्त और त्रिपाठी जी को सबसे अधिक स्थाति मिली हैं। 'पथिक' रामनरेश त्रिपाठी जी का एक सफल खडकाव्य हैं। लेकिन उसकी रूप-रचना और गैली प्राचीन खडकाव्य की अपेक्षा अधिक मौलिक और नूवन हैं। मैं कह चुका हूँ कि प्राचीन खडकाव्य और त्रिपाठी जी के खडकाव्य में समय के अनुसार बहुत बढा अन्तर पढ़ गया हैं। प्राचीन साहित्य-शास्त्र में खडकाव्य के जिन नियमों का उल्लेख किया गया ह, वे उसके कायल नहीं हैं। उन्होंनें अपनी और से कुछ मौलिक उद्भावनाएँ भी की हैं। उदा-हरण के लिए, 'पथिक' का कथानक लिया जा सकता हैं। प्राचीन साहित्य-शास्त्र में बताया गया है कि खडकाव्य की कथा या तो ऐतिहासिक हो सकती है या चौराणिक । जनश्रुति के आधार पर भी कथा की रचना की जा सकती हैं। वियाठी जी ने इस नियम की उपेक्षा कर दी हैं। 'पथिक' का कथानक न तो प्राचीन इतिहास के पूछते से लिया गया है और न वह किसी पौराणिक कथा से सबन्धित हैं। इसकी कथा जनश्रुति पर भी आधारित नहीं हैं। वस्तुत इस काव्य-पुस्तक का कथानक कियों गुग की एक राजनैतिक यथार्थ घटना है, जिसका वह स्वयं एक बिकन्त अंग हैं। समसामियक युग की लहर अथवा हलचक

को सामने रखकर किसी भी प्राचीन कवि ने खडकाव्य की रचना नहीं की थी। आधुनिक युग के सभी खडकाव्यकार - गुप्त जी, सियारामशरण आदि - भी-वतीत के खडहरों में ही आहें भरते रहे। इस क्षेत्र में त्रिपाठी जी अद्वितीय है। दूसरी बात यह है कि प्राचीन खडकाव्यों के चरित्र या तो ऐतिहासिक होते थे, राजा, राजकुमार, मत्री आदि होते थे या किसी पुराण के धार्मिक पुरुष । ियाठी जी के पात्र या चरित्र आधुनिक देश-काल तथा समाज के है, देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले हाड-मास के साधारण मनुष्य हैं, जो हमारे ही देश-काल के घेरे में रहते आए हैं। अस्वाभाविक अथवा अति-मानवीय कल्पित चरित्रों की कल्पना नहीं की गई है। सामृहिक रूप से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि हिन्दी के प्राचीन और आध्निक साहित्य में 'पथिक' ही एक ऐसी काव्य-प्स्तक हैं जिसमें समस्त देश की आजादी के लिए सामृहिक प्रयत्न किया गया। प्राचीन साहित्य में एक भी ऐसा खड-काव्य नहीं मिलता जिसका विषय अथवा लक्ष्य देश को स्वतंत्र करना रहा हो। प्राचीन साहित्य-शास्त्र में खडकाव्य के कथानक के लिए यह भी दढ नियम बना दिया गया था कि उसमें केवल तीन ही रसी-शृद्धार, वीर और शान्त-का समावेश किया जाना चाहिए । वस्तुत प्राचीन खडक। व्य इन्ही तीन रसो से बँघे हुए है। लेकिन स्वच्छन्दतावादी त्रिपाठी जी ने अपने खडकाव्य के लिए नई कथाओ, नई रचना-शैली तथा नये विधान की उद्भावना की है, जो सर्वधा अद्वितीय और मौलिक है। प्राचीन खडकाव्य में कथा का आरम करने के पहले किसी देवी-देवता की स्तुति की जाती थी लेकिन त्रिपाठी जी के खड-काव्यों में इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं समझी गई है। 'पथिक' आधिनक खडकाच्य की सर्वथा की मौलिक रचना है, जिसके एक-मात्र उद्भावक और प्रेरक त्रिपाठी जी है। श्री मैथिलीशरण गुप्त के व्यक्तित्व पर वैष्णव-वर्म के सस्कार का अधिक बोझ होने के कारण वे अपने खडकाव्यो को प्राचीनता के बघन से मुक्त न कर सके; लेकिन आरम्म से ही स्वच्छन्द प्रकृति के होने के कारण त्रिपाठी जी के साहित्य मे उनकी स्वच्छन्दवादिता स्थान-स्थान पर देखने को मिल जाती है। उनके कथानक में नाटकीय तत्त्वों का समावेश आधुनिक खडकाव्य की ऐसी विशेषता है जो प्राचीन खडकाव्य में बिलकुल नही पाई जाती। हिन्दी-साहित्य में त्रिपाठी जी नतन कला के उदमावक भी हैं। यह सब-कुछ होते हुए भी उन्होने प्राचीन खडकाव्य में प्रकृति-वर्णन करने की पुरानी प्राणाली को स्वीकार किया है। प्राचीन खडकाव्य या महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग के आरम्भ में प्रकृति का वर्णन करना आवश्यक समझा जाता था । त्रिपाठी जी ने इस पुरातन नियम की रक्षा की है। इसीलिए 'पथिक' के प्रत्येक सर्ग के आरम्भ में प्रकृति-वर्णन किया गया है। वास्तव में यदि यह कहा जाय कि इस पुस्तक की रचना-शैली महा-काव्य की रचना-शैली के बहुत निकट है तो कोई अत्युक्ति न होगी। अत: मैथ्यू बार्नल्ड के प्रसिद्ध सडकाव्य (Sohrab and Rustam) की तरह ही यह निश्चय पूर्वंक नहीं कहा जा सकता है कि 'पिथक' वस्तुत खडकाव्य या महाकव्य हैं। इसकी कथा चुस्त, सिक्षप्त और सगिठत हैं। यहीं एक ऐसी बात हैं, जो इसे खडकाव्य का श्रेणी में डाल देता हैं। यह चाहे खडकाव्य हो या महाकाव्य इससे हमारा कोई विवाद नहीं हैं लेकिन इतना तो स्वीकार करना पडता है कि 'पिथक' में एक सगिठत तथा चुस्त कथानक का सफल नियोजना हुई हैं। दूसरे सर्म को छोडकर, जिसमें कथा का प्रवाह—मुनि के अत्यिषक उपदेश के कारण—बहुत अधिक शिथल पड गया है, इसकी कथा-धारा में कही भी अवरोध—उपस्थित नहीं हुआ हैं। इसकी कथा सिक्षप्त, सगिठत, आकर्षक, चुस्त और प्रवाहपूर्ण हैं।

त्रिपाठी जी प्रकृति देवी के अनन्य पुजारी है। 'पथिक'-मदिर में उन्होंने इस देवी की घोर उपासना की हैं। जिस तरह त्रिपाठी जी जहाँ कही भी हो अपने सारे देश को मूल नही पाते, उसी तरह ये अपनी आराध्य देवी 'प्रकृति' को एक क्षण के लिए भी भूलते नही। कवि का प्रकृति-प्रेम इन पिनतयो में बिहलोरे मार रहा है

रेण स्वर्ण-कण-सब् वा वेसकर तट पर ललचाती है। बड़ी दूर से चलकर लहरें मौज-भरी झाती है।। चूम-चूम निज वेबा चरण वह नाच-नाच गाती है। यह बोभा ! यह हवंं! कहां आंखे जग में पाती है।।

पश्चिम की तरह कि भी प्रकृति की असाघारण सुषमा पर आसक्त है। उसके रूप-सौन्दर्य में तन्मय है। प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति त्रिपाठी जी की तन्मयता महाकि पन्त से घटकर नहीं है। दोनों ने प्रकृति-देवी की अचैना में अपनी अनुभूति को फूल चढाये है। त्रिपाठीजी के समस्त खण्ड-काल्यों में प्राकृतिक सुषमा-सौन्दर्य का यथार्थ और उन्मुक्त रूप, अपनी स्वाभाविकता में, प्रकट हुआ है। 'पश्चिक' काल्य की प्रमुख विशेषताओं में किव का प्रकृति-प्रेम इतना व्यापक हो उठा है कि वह उसकी पिक्त-पिक्त में व्यक्त हुआ है। प्रत्येक सर्ग के आरम्म में प्रकृति का व्यक्त सौन्दर्य देखने को मिलता है। प्रकृति की मवृत्तिमा पिक्क के प्रत्येक सर्ग की पिक्तयों में, पारे की तरह ढूलमुल करती हुई, विकीण हुई है। यदि इस पुस्तक से इसे निकाल दे तो सभवत. इसकी चेतना छिन्न-भिन्न हो जायगी।

जिस तरह 'पथिक' का कथानक सरल, सिक्षप्त और सगठित है, उसी तरह इसके पात्रों की सख्या भी कम और सन्तोषजनक है। इसके तीन-चार ही चरित्र मुख्य है—पथिक, पथिक-पत्नी, राजा और मुनि। लेकिन इन चरित्रों के साथ विचित्रता यह है कि इनके निश्चित नामों का कही भी उल्लेख नही हुआ है। ये सभी एक-एक वर्ग के प्रतिनिधि है। राजा का एक वर्ग है, मिन का भी एक वर्ग है। इस तरह की विचित्रता कम ही पुस्तकों में देखने को मिलती है। 'पथिक' काव्य में न तो नायक पथिक का नामोल्लेख हुआ है और नायिका 'पथिक-पत्नी'

<sup>2. &#</sup>x27;पिकक', सर्ग १।५४

का ही। इसी तरह राजा और मुनि के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। अतः 'पथिक' एक ऐसी काव्य-पुस्तक है जिसके पात्रो का नामोल्लेख नही हुआ है। यह एक अद्भुत बात है, जो विचारणीय है। बात यह है कि 'पथिक' में भारतीय स्वतन्त्रता-सम्राम की कहानी कही गई है। यह सम्राम किसी एक व्यक्ति-विशेष की देन नही था। यह जन-आन्दोलन था, जिसमें भारत के लाखो स्त्री-पुरुषो ने एक होकर भाग लिया था। ऐसी हालत में त्रिपाठी जी पात्रो का नामोल्लेख कैसे कर सकते थे। सच तो यह है कि इस पुस्तक में जितने पात्र आये है वे वर्ग-चरित्र है, जिनका प्रयोग प्रतीकात्मक दुष्टि से किया गया है। पथिक देश के उन नौजवानो का प्रतीक है जो कभी देश के प्रति उदासीन रहते थे और बाद में चलकर देश की बाजादी की लड़ाई में खेत रहे, मुनि महात्मा गांधी का प्रतीक है, जिन्होंने देश के लाखो नर-नारियो को आजादी का महामत्र दिया, राजा ब्रिटिश सरकार का प्रतीक है, जो हमारे देश की छाती पर चढकर राज-शासन करती रही और पथिक-पत्नी भारत की उन नारियो की प्रतीक है जो वैवाहिक जीवन का कौट्रम्बक सख भोगने के लिए सदैव तत्पर रहती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि त्रिपाठीजी की नारी कृदम्ब की चहारदीवारों को तोडकर लडाई के मैदान में पुरुषों के साथ मिलकर, सवर्ष में, जूझने वाली भी है और देश की खातिर अपने पति-पत्र का बलिदान करने वाली भी। त्रिपाठी जी की नारी-भावना महात्मा गाधी की प्रेरणा की देन हैं।

'पिथक' की रचना द्विवेदी युग और छायावाद-युग के सक्रान्ति-काल में हुई थी। इसिलए इसकी भाषा-शैली और काव्य-कला पर दो युगो की कला का प्रभाव पड़ा हैं। मैं कह आया हूँ कि त्रिपाठीजी द्विवेदी-मडल से बाहर के किव थे और आरम्भ से ही ये स्वच्छन्दतावादी थे। इसिलए इनकी काव्य-कला तथा भाषा-शैली पर भी इनकी स्वच्छन्द प्रकृति की छाप पड़ी है। द्विवेदीजी की उपदेशात्मकता और किव की स्वतन्त्र भावाभिव्यजना का समन्वित रूप 'पिथक' मे पाया जाता है। दूसरे सगं में मुनि के उपदेशो की मरमार होने के कारण उसकी पित्तयाँ नीरस, निर्जीव और माधुर्यहीन हो गई है। इस पुस्तक मे बहुत-से ऐसे स्थल है जिनमे किव ने अपनी स्वतन्त्र अभिव्यजना-शित्त को मुझरित होने दिया है। निम्नलिखित पित्तयों में मृतन भावों की व्यजना देखी जा सकती हैं:

मिलन ग्रन्त है मशुर प्रेम का, और विरह जीवन है। विरह प्रेम की बाग्रत गति है, ग्रीर सुषुप्ति मिलन है।

इन पिस्तयों में छायावादी किवता-शैली का आभास मिलता है जिसमें लाक्षणिकता की बहार, भाव की तीव्रता तथा भाषा की सरलता और तरलता है। हिन्दी-किवता के उस युग में जब कि उपदेशात्मक किवता का ढेर लगने लगा था, इस तरह (उपयुक्त पिक्तयाँ) की किवता लिखा जाना एक आकित्मक घटना है। जिस वर्ष (सन् २०) 'पिषक' की रचना हुई थी उस समय द्विवेदी-युग अपनी मृत्यु-श्रीया पर लेटा अपने अतिम दिन गिन रहा था और छायावाद का शिशु जन्म लेकर

किविता के पालने में झूलने लगा था। त्रिपाठीजी ने उसको बडे प्रेम और स्नेह से कुलराया और हलराया था। इसीलिए उनकी किविता में, छायावाद की तुतलाहट और उसके छीटे, जहां-तहां पड गए है। सामूहिक रूप से त्रिपाठी जी भी दिवेदी-युग की काव्य-कला के प्रहार-प्रभाव से बच नही सके है। इसीलिए उनको साहित्य में, विशेषकर किवता मे उसका स्पष्ट स्वर सुनाई पडता है। चौथे सर्ग में पिथक-प्रिया का विरह-निवेदन जिस रूप में हुआ है उस पर प्राचीन काव्य-कला का ही अधिक प्रभाव पडा है। विरह की इन बन्तदंशाओ को व्यान मे रखकर उसमें विरह-वर्णन की नियोजना की गई है। उकित-चमत्कार का आश्रय लेकर किव कहता है:

कात ! साथ अब पूरी कर लो चुन-चुन इस तन को । देना छोड दया करके प्रिय-दर्शन-तीव नयन को ॥

इन पक्तियो पर भारतेन्द्रुजी तथा रीतिकालीन कविता का सीघा प्रभाव घडा है। विरह-वर्णन के लिए कवि ने प्राचीन कवियो की रचनाओ की शरण

ली है।

प्राचीन काव्य-शास्त्र के अनुसार यदि 'पथिक' मे आये हुए रसो की विवेचना की जाय तों हम इस निष्कषं पर पहुँचेंगे कि इसका प्रधान रस 'वीर' है। 'वीर रस' का स्थायी माव 'उत्साह' होता है। यहाँ वीर पुरुष पथिक है जो कर्मवीर है बीर देश-प्रेम की भावना से उत्साहित होकर देश के अग्नि-कृण्ड मे क्दकर अपने आवर्श की रक्षा करता है। पुस्तक का आरम्भ 'धान्त-रस' में हुआ है। पथिक की वैराग्य-मावना-घारा प्रथम सर्ग में प्रवाहित हुई है। फिर आगे चलकर उसका बीर-माव जाग पडता है लेकिन अन्त मे उसकी हत्या हो जाने पर 'करुण रस' का सचार हो जाता है। इसलिए यह पुस्तक दुःखान्त है। अत. प्राचीन काव्य-शास्त्र की रस-प्रवृति के आधार पर 'पथिक' का रस-विवेचन नहीं किया जा सकतां। आधिनक साहित्य में रस की निष्पत्ति कराना कवियों का उद्देश्य नहीं होता बल्कि सनकां ध्येय विषय का उदघाटन और निर्वाह करना होता है। फिर भी, 'पथिक' की द खान्त काव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रिक की मृत्यु के बाद देश की अमेता अत्याचारी राजा को देश से निकाल देने में सफल होती है। इस तरह पश्चिक का पवित्र उद्देश्य-देश को आजाद करना-सिद्ध होता है। इसमें वियोग प्रकुर का वर्णन उतना अच्छा नही हुआ है जितना वात्सल्य-रस का। पथिक के पत्र को सामने लाकर करुणाजनक परिस्थिति छत्पन्न करने में कवि को आञ्चातीत हकारता मिली है। चीथे सर्व में पंथिक-प्रिया के शव के पास पहुँचकर उसके प्रिय देत हारा यह कहना कि 'माँ, उठो मूख लगी है, एक मार्मिक और करण परि-स्थिति पैदा करता है।'

क्रपर में विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'पंधिक' भाव, भाषा और बौली की क्रिक्ट के एक क्साधारण कृति है; जो त्रिपाठीजी की समस्त रचनाओं में, निस्संदेह, एक क्साधारण कृति है। इसकी भाषा में स्वच्छता, प्रवाह और सरलता है लेकिन

कही-कही लम्बे-लम्बे सामियक पदो का प्रयोग माषा को क्लिप्ट बना देता है। उदाहरण के लिए इन पदो को लिया जा सकता है—'प्रियतम-मन-मोहन कला-प्रवीएगं, 'पारिजात-शाखा च्युत-पियक-पुमनं' आदि। साधारणत 'पियकं की माषा साफ, सुथरी, सरल और प्रवाहपूर्ण हैं जो जन-भाषा के बहुत निकट है। भाषा के प्रयोग में भी त्रिपाटी जी ने गाँधोजी की भाषा-नीति को ययासभव स्वीकार किया है। अत 'पियक' गांधोवाद की एक असाधारण काव्य-कृति हैं, जिसमें गांधी जी के सभी सिद्धान्तो का निरूपण हम्रा है।

त्रिय-प्रवास २१३

जो महापुरुष है, उसका अवतरित होना निश्चित है। आधुनिक विचारो के लोगों को यह प्रिय नहीं कि आप पिनत-पिनत में तो भगवान श्रीकृष्ण को बहा लिखते चले और चरित्र लिखते समय उन्हे ऐसे कार्यों का कर्ता बनावें कि जिनके करने में एक साधारण विचार के मनुष्य को भी घुणा होवे।" इस द्विट से 'प्रिय प्रवास' में कृष्ण के जीवन को इस प्रकार अकित किया गया है कि आधनिक बद्धिजीवी भी सहमत हो सके। अत 'त्रिय-प्रवास' के कृष्ण मानवता के प्रतीक है, जैसे गाँघीजी थे। इस ग्रन्थ की कृष्ण-भावना के पृष्ठाघार में महात्मा गाघी के दर्शन किये जा सकते है। इस और निश्चय ही कवि के सामने 'गीता के योगिराज कृष्ण और महात्मा गांधी के आदर्श चरित्र रहे होगे। मानव-धर्म के स्वच्छन्द विकास के लिए यहाँ के कृष्ण शत्रुओं को न 'विदारते' है, न 'निपातते' है, वरन् क्षमा प्रदान करते है। इस भावना पर नि सदेह गाँधीजी की छाप है। अब तक के कृष्ण आकाशवासी ये, जो घरती पर उतरते थे, किन्त 'प्रिय-प्रवास' के कृष्ण घरती के वासी है और अपने बल और बृद्धि के कारण आकाश की ऊँचाई को स्पर्श करते हैं। यहाँ के कृष्ण कोई मली-किक देवता नहीं । इनमें देवत्व के सभी गुण वर्तमान है, लेकिन वे वैसे नहीं जो मानवीचित न हो, असमव हो। वे महान् आत्मा, देश-भक्त, जन-हितैषी और मानवता के पजारी है। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि कोई भी अछ्ता नही रह सकता । अतएव, इसमें कोई अत्युवित नहीं कि हरिओधजी के कृष्ण आधु-निक बुद्धिवादी प्रवृत्तियों के अन कुल है। यह युग-धर्म का सीधा प्रभाव है, 'प्रिय-प्रवास' पर । गाघीवाद की अहिंसा. देश-सेवा, जन-सेवा, समाज-सेवा और मानवता के शुभ-चिन्तन आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव इस प्रन्थ पर स्पष्टत देखा जा सकता है। भगवान् श्रीकृष्ण के इस व्यापक स्वरूप की ओर अब तक किसी भी प्राचीन या आधुनिक कवि का ध्यान नहीं गया था। इस दिशा में हरिऔधजी ने जो काम किया है इसे भुलाया नही जा सकता।

'प्रिय प्रवास' की सबसे मौतिक सृष्टि 'राधा' है। प्राचीन हिन्दी किवता की रानी राघा मासल-विलास, विषय-वासना और कोमलता की प्रतिमा थी, जिसका अपना कोई व्यक्तित्व न था, बल्कि किवयों की अनियंत्रित कल्पना और भावना द्वारा परिचालित थी। अत हरिजीधजी की राघा न तो काव्य की उपेक्षिता है और न पुराने किवयों की कठपुतली वरन् युग की 'उपेक्षिता नारी' है। उसका अपना व्यक्तित्व, अपना वृष्टिकोण और अपना आदर्श है। प्राचीन काव्य की राघा अन्तत विरिहणी ही बनी रही, किसी ने उसके आंसुओं को पोछने की चेट्य तक नहीं की और फलत वह जीवन-भर रोती रही। किन्तु 'प्रिय-प्रवास' ने श्रीकृष्ण के महिम व्यक्तित्व के अनुकूल राघा के चरित्र की भी नई सृष्टि की, खो जीवन की नीति और आदर्श-मार्ग पर चलने वाली समाज और देश की सेविका है, जिसने अपने 'व्यष्टि' को 'सम्रष्टि' में अन्तिहित कर दिया है। यह राघा भार-तीय नारी की समस्त विभूतियों और अनुभूतियों को आत्मसात् करके 'प्रवास' के रगमच पर उपस्थित हुई है। निस्सदेह, यह गांधीजी की आदर्श नारी की कल्पना

से भी बहुत मिलती-जुलती हैं। इसमे नैतिक चेतना, तार्किक विश्वास और जागरूक बौद्धिकता का अभाव नहीं। वह सही अर्थ में यहाँ श्रीकृष्ण की 'चिरसगिनि' होने का अधिकार पा सकी है।

जिन दुष्प्रवृत्तियो और मानसिक दुवंछताओ को लेकर प्राचीन कवियो ने राधा को अपनी कल्पना का 'विलास' बनाया उसे हरिओघ ने अपने आदर्श की फूँक देकर, शुद्ध और पवित्र करके एक ऐसी अादशं नारी-भेट की है जिससे बाद मे चलकर 'उमिला' और 'यशोघरा'-जैसी काव्य की आदर्श रमणियो का सूजन हुआ। कवि ने यहाँ राधा पर सीता की तरह सामाजिक उत्तरदायित्व का बोझ लादा है और उसे सीता की गौरव-गरिमा के अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश की है। वह केवल नवनीत-सी कोमल, प्रेम की प्रतिभा नहीं, शील, सयम और आदर्श की देवी है। यहाँ राघा न तो जयदेव की राघा की तरह प्रगल्मा है, न चडीदास की राघा की तरह परकीय।, और न सूरदास की राधा की तरह परिणीता। हरिसीय जी ने राधा की 'चिर कुमारी' और 'रमणि-वृन्द शिरोमणि' कहा है। वह श्रीडा-कला की पतली नही, हाव-भाव में निपुण नही, कटाक्ष की कटारी नहीं चलाती, बरन हृदय में उदार और पवित्र भाव रखकर समाज और देश की सेवा मे जुटी है। राघा का यह व्यापक रूप भारतीय साहित्य के लिए सर्वथा नवीन और अभिनन्दनीय है। प्राचीन राधा अपूर्ण थी, नेकिन यहाँ उसे 'पूर्ण नारीत्व' का गौरव दिया गया है। वह क्रुरुण-प्रवास के बाद न तो साधारण स्त्रियो की तरह 'हाय-हाय' करती है और न सबके सामने अपने हृदय के काँटे खोलकर रखती है और न कभी विचार-विवेक-गून्य या कियाहीन होती है। वह सुसस्कृत नारी है। वह विवेकिनी अधिक है। श्रुङ्गार को उसने शात, शील और सयम में बदल दिया है। वियोगावस्था में यह पूर्व-किवयो की राघा की तरह रोती-घोती नही, उलाहने नहीं देती, वरन् शात और 'प्रफुल्लवदना' बनी रहती है। विवेक और सयम पर उसकी आस्था है, और है 'संकल शास्त्र-निष्णात विदुषी रमणी।' वह आधुनिक विचारो की पोषिका और रुकि मुक्त समाज की सेविका है। विरह की घडियों में वह न तो पछी या पवन बनकर अपने प्रिय तक पहुँचने की कामना करती है और न कृष्ण के मासल प्रेम में समध्टि को मुला देना चाहती है। भारतीय साहित्य में राघा का यह 'महिम रूप' पहली बार हमारे सामने आया है। अतएव, 'प्रिय-प्रवास' की मौलिकता न केवल श्रीकृष्ण की नवीन सुष्टि में है, वरन् राघा के आदर्श-रूप की सुयोजना में भी।

'त्रिय-प्रवास' की रचना में किन के कई उद्देश्य रहे हैं, किन्तु प्रेम की जो यहाँ नवीन मीमासा की गई है वह प्राचीन कृष्ण-किनयों को चुनौती देती है। प्रेम की व्यापक व्याख्या करते हुए किन ने प्रणय और मोह का जो भेद बतलाया है वह हमारी आज की सामाजिक माँग की पूर्ति में सहायक है। 'क्पासिक्त' से प्रेरित प्रेम चचल, क्षणभगुर और अप्राकृतिक है। पर गुणो पर आश्रित प्रेम अधिक स्थायी होता है। हरिजोध जी ने यहाँ यही बतलाया है। व्यक्तिकत प्रेम पर मिटने

वाले दीवानों का समय अब नहीं रहा, अब तो समाज के व्यक्तिस्व में अपने सर्वस्व का होम करने में ही हमारा कल्याण है। इसी घारणा को ध्यान में रखकर 'प्रिय-प्रवास' में प्रेम का 'समाजीकरण' हुआ है। यह भी हमारे युग के अनुकूछ है। 'प्रिय-प्रवास' का भाव-पक्ष जितना स्पष्ट और स्वस्थ है, उसका कला-पक्ष उत्तक्ष ही विवाद-प्रस्त है। इस ग्रन्थ की दो समस्याएँ आज भी विवाद और तक्ष का विषय बनी हुई है। प्रथम इसका महाकाव्यत्व, और द्वितीय भाव-शैली।

'प्रिय-प्रवास' की रचना के पीछे कवि का उद्देश्य हिन्दी-साहित्य की खडी बोली में महाकाव्य भेट करना था. क्यों कि इसके पहले खडी बोली में एक भी महाकाव्य नही लिखा गया था। हो, 'जयद्रथ वध' खंडकाव्य का प्रकाशन अवश्य हो चका था। हरिऔष जी को एक ऐसे काव्य-ग्रन्थ की आवश्यकता जान पड़ी जो महाकाव्य की शैली में लिखा हो और भिन्न तकान्त कविता में रचा गया हो। अत उन्होने 'प्रिय-प्रवास' की रचना सत्रह सर्गों में की। समवत किन को यह प्रेरणा माइकेल मधसदन के महाकाव्य 'मेघनाद वघ' से मिली हो। हिन्दी के आलोचको ने अपने-अपने ढग से 'प्रिय-प्रवास' के महाकाव्यत्व पर विचार किया है। कोई इसे महाकाव्य का पद देता है, कोई नहीं देता । यहाँ यह याद रखने की बात है कि केवल महाकाय्य के सभी लक्षणों को घटा देने से ही कोई प्रत्य महाकाव्य नहीं हो जाता। कविता कोई गणित का फाम् ला नही जो बँघे हुए नियमो पर चले। उसकी अपनी दृष्टि और गति होती है। सस्कृत-साहित्य-शास्त्र मे महाकाव्य के जो कक्कम दिये गए है, वे काव्य-कलेवर के बाह्य परिचान है, उसकी अन्तरात्मा से उनका सम्बन्ध सीण है। महाकाव्य के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय चेतना, धर्म, विश्वास और इतिहास को अपने में समेटकर चले और उनका प्रतिनिधत्व करे। हर देश का महाकाव्य उस देश का सास्कृतिक इतिहास होता है। इस विषट से 'प्रिय-प्रवास' भी एक सफल महाकाव्य है, क्यों कि कवि ने यहाँ भारतीय संस्कृति के स्वरूपो को स्पष्ट किया है। राधा और कृष्ण हमारे जन-जीवन मे इस तरह मुख-मिल गए है कि उन्हें मुलाना आसान नही। इसके अतिरिक्त उनका आवर्श ही भारतीय बादर्श बनता आया है। अत 'प्रिय-प्रवास' को 'महाकाव्य' की परिधि में रखना ही उचित जान पडता है। दूसरी बात यह है कि महाकाव्य के लिए सार्वभौम विचार-राशि का होना भी आवश्यक है। यह किसी भी देश का सास्कृतिक इतिहास तो है ही, साथ ही उसके सदेशो पर विश्व का समान अधिकार होता है। वैति, र्वाजल, वाल्मीकि आदि जिन महाकवियो ने महाकाव्य लिखे उसकी उच्चतम भाव-मूमि पर मानवत्व की विजय विखलाई गई है। 'प्रिय-प्रवास' में भी विश्वजनीन सदेशो का अभाव नही । यहाँ के कृष्ण केवल आर्य-सस्कृति के ही रक्षक नही, समस्त मानवता के प्रहरी है। महाकाव्य सीमा में बँवकर भी निस्सीम है। इसमें जीवन को बडी व्यापक भाव-मूमि पर रखकर देखा जाता है। 'प्रिय-प्रवास' में केवल समाज-सुवार का ही प्रयत्न नही, विश्व-शांति की स्थापना में भी उसका योग है। उस दृष्टि से विचार करने पर इस ग्रन्थ को निश्चय ही महाकाव्य कहा जायगा।

रह गई 'त्रिय-प्रवास' की भाषा-शैली की समस्या । कहा जाता है कि इसकी भाषा संस्कृत के प्रशस्त राज-मार्ग से होकर चली है, खडी बोली में ग्रन्थ न लिखा जाकर संस्कृत की विलब्द भाषा में लिखा गया है। इसमें कोई सदेह नहीं कि यह आक्षेप उचित और सत्य है। लेकिन आक्षेप लगाने के पूर्व यह स्मरण रखना चाहिए कि 'प्रिय-प्रवास' की रचना उस समय हुई थी जबकि स्वय हिन्दी की खडी बोली-कविता खडा होना सीख रही हैं। यह खडी बोली का प्रयोग-काल था। 'प्रवास' के रचना-काल में हिन्दी के कवि कवित्त और सर्वया लिखने में ही अधिक रस लेते थे. यद्यपि कविता को दूसरी ओर बदलने की आवाज भी किसी कोने से कभी-कभी वा जाती थी। इसी आवाज को हरिऔष जी ने 'त्रिय-प्रवास' मे मखर किया है। वे क्षमताशील कवि थे। उद्दें, सस्कत और ब्रजभाषा पर ,उनका जबदंस्त अधिकार था। भाषा के साथ उलझना और देशी-विदेशी शब्दों को कविता की उँमलियो पर नचाना वे अच्छी तरह जानते थे। उनका शब्द-मडार अद्भुत था। 'प्रिय-प्रवास' की भाषा और 'चुभते-चौपदे' की भाषा इस बात की साक्षी है कि हरिसीध जी जब्द-योजना और भाषा-योजना के बहुत बड़े जादगर थे। वे जीवन-भर अपनी कविता के साथ भाषा का प्रयोग ही करते रहे। मै तो उन्हें हिन्दी का प्रथम प्रयोगशील कवि मानता हैं, लेकिन उस अर्थ मे नहीं, जैसे आज के प्रयोगवादी माने जाते हैं। उनका 'प्रयोग' प्रयोग के लिए नही, परिवर्तन के लिए था। वे हिन्दी-कविता को नई दिशा की ओर मोड ले जाना चाहते थे। इसी प्रयत्न उन्होने 'प्रिय-प्रवास' लिखा और 'चुभते-चौपदे' लिखे, लेकिन कही भी वे अपनी भाषा-शैली को स्थायित्व न दे सके, क्योंकि वे अन्तिम निश्चय पर नहीं पहेँच सके थे। इसलिए 'प्रिय-प्रवास' की संस्कृत-बोक्षिल और क्लिब्ट भाषा-शैली पर आक्षेप करने के पहले इस तथ्य को समझ लेना ठीक होगा कि कवि का उद्देश्य कविता को नई भाषा के चौखटे मे फिट करना था। अत. 'प्रिय-प्रवास' की भाषा-शैली को मै 'एक विराट् प्रयोग' कहता हैं। सच तो यह हैं कि हरिऔष जी की कोई निश्चित शैली बन नहीं पाई थी. क्योंकि उनके सारे प्रयत्न 'प्रयोगो' में ही लगे रहे । खडी बोली-कविता की भाषा का आगामी या राष्टीय रूप क्या होगा. इस विषय पर वे अन्तिम निर्णय नहीं दे पाए। भाव या कला, दोनो दुष्टियों से हरिऔष जी प्रयोगशील कवि थे। उनकी समस्त काव्य-रचनाओं म नये मावों का प्रयोग, शैली का प्रयोग, आदशों का प्रयोग और भाषा का प्रयोग हुआ हैं। इस प्रयोग के लिए हरिजीव जी नहीं. समय जिस्मेवार है। स्वय दिवेदी-यूग आधुनिक हिन्दी-कविता का बहुत बढा प्रयोग-काल था। यहाँ प्रयोग को परिवर्तन का पर्याय मानना चाहिए, किसी वाद विशेष के अर्थ में नहीं। अतएव, 'प्रिय-प्रवास' की भाषा-शैली अगर विलब्ट है तो इसके किए हरिऔष को दोष देना उचित नहीं। निस्सन्देह 'प्रिय-प्रवास' अपने यग की एक अव्मृत स्बिट है।

## साकेत

'साकेत' राम-काव्य की परपरा का एक मूल्यवान् ग्रथ है। डाँ० नगेन्द्र के शब्दो में "'साकेत' का राम-काव्य में स्थान निर्धारित करने के लिए उसकी पहले तुलसी-काव्य के साथ देखना चाहिए। तुलसी भक्त थे, साधक थे, अत उनका मानस धार्मिक भिवत-काव्य है। पर 'साकेत' जीवन-काव्य है। इसमे जीवन में धर्म को ढूँढ निकालने की चेष्टा है। साकेतकार के धार्मिक सिद्धान्तो के निर्माण में इस युग की बौद्धिकता का पूर्ण समावेश है। हमारी सबसे बढ़ी समस्या जीवन है और उससे परे अध्यात्म या धर्म, इस युग में कोई अर्थ नही रखता। इसमें मुक्ति और मुक्ति का सामजस्य है, भावुकता और वृद्धि का। भिक्त आकर 'साकेत' में भावुक बन गई है। यह समय का तकाजा है।" युग की विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करते हुए गुप्तजी ने यहाँ गाधीवाद के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक विचारों का निरूपण किया है। मैथिलीशरणजी की रचनाओं में युग-धर्म अपनी प्रत्यक्षता नहीं खोता क्योंक उनमें जीवन की व्याख्या युगानुकूल हुई है।

'साकत' की रचना के पीछे गुप्तजी के कई उद्देश्य हैं। वे इस प्रकार है —
१ युगाभिव्यक्ति—गाँघीवाद की व्याख्या, २ राम-भावना की पुष्टि, ३. राम-कथा
मे आधुनिक मनोविज्ञान का पुट ४ उमिला, लक्ष्मण, कैकेयी-जैसे कुछ नए चरित्रो
की सुष्टि, ५ किव के साहित्य-जीवन को पूर्णता या उत्कर्ष की और छे जाना।
'साकेत' उस युग की सृष्टि हैं जो अभी-अभी समाप्त हुआ हैं, जिसे, इतिहासकार
अब गाँघी-युग की सज्ञा देने लगा हैं, जिसकी अनुभूतियाँ और प्रवृत्तियाँ आंख लोगो
की निगाह में पुरानी होती जा रही हैं, जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता पर लोग
सदह-वाचक और प्रशन-वाचक चिन्ह लगाते हैं। अत 'साकेत' की सस्कृति पर
गांघी-युग का प्रभाव प्रत्यक्ष हैं। तात्विक दृष्टि से ईश्वर और जीव के सबंघ मे
साकेतकार गांघी जी के बहुत निकट हैं। गुप्त जी राम-सेवा-भावना से इतने
प्रभावित हैं कि उन्हें जनता की सेवा मे ही सुख और शांति का अनुभव होता हैं।
उनकी स्पष्ट घोषणा है:

सदेश स्वर्ग का नहीं यहां में लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। गाँधी-युग की अभिव्यक्ति और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए भी गुप्त जीने राम को ब्रह्म का अवतार मान लिया है, इससे 'साकेत' की स्वामाविकता और सजी-वता को घक्का पहुंचा है। ब्रह्म के अवतारी पुरुष राम के सामने सभी चरित्र गौण पड़ गए है, फलत आलोचको के बीच 'साकेत' के नायकत्व का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। जिस मनोयोग से मनोविज्ञान के प्रकाश में गुप्तजी ने कैकेयी, उमिला और लक्ष्मण का नवीन मूल्याकन किया है, उतनी सावधानी राम के मनुष्यत्व-रूप को चित्रित करने में नहीं रखी। कही-कहीं तो तुखसी और गुप्त के राम एक-दूसरे के बिलकुल करीब आ गए है।

> 'मानस' के राम के स्वर में 'साकेत' के राम कहते हैं 'हमको ही लेकर अखिल विश्व की कीडा। अलन्बमयी नित नई प्रसव की पीड़ा।'

ऐसी पिक्तियाँ लिखकर गुप्तजी ने अपनी राम-भिक्त की अनन्यता प्रकट की हैं। लेकिन किव का उद्देश्य यहाँ भिक्ति-काव्य न लिखकर मानव-काव्य लिखना है। कि वह राम को मानवोचित गुणो से विभूषित करना चाहता है। और राम के प्रति भिक्त की तीव्रता प्रकट करना कथानक की स्वामाविकता के अन्वट करना है 'साकेत' में राम का रूप स्पष्ट नहीं मालूम होता। वे कही पूर्ण मनुष्य है और कही ब्रह्म के अवतार। यहाँ वे सुर्यं का प्रकाश बनकर आए है और अन्य सभी चरित्र टिमटिमाते हुए तारे है।

'साकेत' की कथा रामायण की प्रसिद्ध राम-कथा है, लेकिन कथानक के गठन मे गुप्तजी ने अनेक मौलिक प्रसगो की उद्भावनाएँ की है। इनका उल्लेख इस प्रकार है—

उमिला-लक्ष्मण-प्रेम-सवाद 2. ---प्रथम सर्ग उमिला का चिन्तन -- षष्ठ सर्ग ₹. ३. उमिला की विरह-मावना --- नवम सर्ग ४. भरत-माहवी-सवाद ---एकादश सर्ग -दितीय सर्ग कैं केयी-मथरा-सवाद ۴. -पचम और ६. राम-वन-गमन-प्रसग की नई योजना चतुर्थ सर्ग अयोष्या में भरत का आगमन-वर्शन - सप्तम सर्ग ८. चित्रकृट की सभा --अष्टम सर्गे युद्ध वर्णन और उमिला - ब्रादश सर्ग द्वारा युद्ध में जाने के लिए उद्यत होना

१०. नये चरित्रों की सृष्टि—र्जीमला, माडवी, श्रुतिकीर्ति, सुलक्षणा ।
गुप्तजी ने अपनी मौलिक सूजनात्मक कल्पनाओं के द्वारा राम-कथा को एक
नया जीवन और नया मौड दिया है। जहाँ तक हो सका, कवि ने कथा को स्वाभाविक और सामयिक रूप देने की मरसक कोशिश की है। 'रामायण' की

चमत्कारिक घटनाओं को गुण्तजी ने युग के अनुकूल बनाने की चेंड्टा की हैं। 'बाल काण्ड' की कथा उमिला, अरण्य काढ की घात्रुचन और लका काढ की कथा हतुमान कहते हैं। लेकिन विधाद्यजी द्वारा जाद की छडी घुमाकर अयोध्यादासियों की लका में होने वाले युद्ध के दृष्य दिखाना, अस्वाभाविक हैं। 'साकेत' के कुमानक में वे अश बड़े मनोयोग पूर्वक लिखे गए हैं जहाँ मनोवैज्ञानिक वातावरण की सृष्टि हुई हैं। वे कथा-प्रसग इस प्रकार है—

- (क) मथरा-कैकेयी-सवाद
- (ख) भरत की अनुपस्थिति के कारण पर विचार
  - १. उमिला-लक्ष्मण-वर्तालाप द्वारा
  - २ दशरथ के विषाद द्वारा
- (ग) कैकेयी के प्रतिहिसक रूप का वर्णन
- (घ) लक्ष्मण की उग्रोक्तियाँ
- (ड) चित्रक्ट की सभा में कैके थी द्वारा दी गई सफाई
- (च) लक्ष्मण को शक्ति-वाण लगने पर युद्ध में भाग लेने के लिए उमिला की उत्कटता।

ये प्रसग बडे सजीव, स्वाभाविक और यथार्थ है। जहाँ-तहाँ कवि ने राम-कथा का मेल आधुनिक बादोलनों से भी बैठाया है। इस तरह यूग की झाँकी दी गई है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है—

- १. किसानो और श्रमजीवियो के प्रति सहानुभूति
- २. युद्ध-को सदा के लिए दूर करने की कामना
- ४ राष्ट्रीयता और विश्व-बधुत्व पर विचार
- ५. वन-गमन के अवसर पर अयोध्या की जनता द्वारा सत्याग्रह-प्रदर्शन।

'साकेत' की अन्यतम विजय नवम सर्ग की सृष्टि है, जिसमे उपिछा के विरह और विषाद का बढ़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। सम्पूर्ण नवम् सर्ग भाव-पूर्ण प्रसगो, कल्पनाओ और विरहोद्गारों की निष्ठि है, उसे आधुनिक 'अमर मीत' की सज्ञा दी जा सकती है। मैथिलीशरण ने हिन्दी की विरहिणियों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। उनकी विरहिणी उपिला रीति-काल के मोगवाद महं आश्रित न होकर नैतिक बादशों और नारी-पुरुष के समानाधिकार की प्रमणितिनी है। फिर भी, उपिला के विषाद के औचित्यानौचित्य पर विद्वानों ने अपने-अपने पृक्ष का समर्थन किया है। इस दिशा में अलोचको और विचारकों के स्पष्ट वर्ग है। (क) उपिला के विषाद के विरोधी—

१ निरीश—''बेचारी उमिला के हाथ में ट्री ढोल देदी गई है जिससे बेसुरी आवाज निकलती है।''

२. 'मानव'—"मैथिलीशरण को 'साकेत' मे यदि कही सफलता नही मिली तो विरह-वर्णन मे।"

- ३ जानकीवल्लभ शास्त्री—'साकेत की उर्मिला का विरह-वर्णन निरर्थंक है।"
- ४ महात्मा गाधी-"'उर्मिला का विषाद अगरचे भाषा की दृष्टि से सुन्दर है, परन्तु 'साकेत' मे उसको शायद ही स्थान हो सकता ।"

(स) र्जीमला के विचाद के पक्षपाती-

१ डा॰ धीरेन्द्र वर्मा---"इसे (नवम सर्ग) एक नन्हा-सा 'सूर सागर' समझना चाहिए ! एक नया गोपिका-विरह सामने आ जाता है।"

२ डॉ॰ रामकुमार वर्मा--"नवम सर्ग के कुछ पद, जो उमिला ने अपने विरह में कहें हैं, वे सचमुच ही हिन्दी-साहित्य के अमर रत्न हैं।"

३ डॉ॰ बहुम्चारी—''काव्य-जगत् की उपेक्षिता उमिला के प्रति इस काव्य में न्याय किया गया है।. उत्तर रामचरित, में सीता रोती हैं, 'साकेत' में उमिला।''

४ प्रो० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--- "उर्मिला की वियोग-दशा की व्यजना मे तो मार्मिकता का कोष ही खोल दिया गया है।"

५ डॉ॰ नगेन्द्र—"उमिला का विरह 'साकेत' की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है।"

आलोचको के उपर्युक्त उद्घरण उनकी 'मुण्डे-मुण्डे मर्तिभन्ना' की कहा-वत चरितार्थ करते हैं। इनमें विरोध के दो आधार स्पष्ट है—

१ उमिला का विषाद आदर्शोन्मुख नही है, देश को उन्नतिगामी बनाने के गुण इसमे नही। यही कारण है कि महात्मा गाँधी को उमिला का ऋन्दन अधिक खटका है।

२ प्रबन्ध शैली की दृष्टि से भी लिमला का विषाद कथा-प्रवाह में बाधक हैं। आह्यों, इन आक्षेपों पर सक्षेप में विचार करें। पहला विरोध गांधी जी की ओर से हुआ है। पर गनीमत है कि गांधी जी ने हतना मान लिया है कि भाषा की दृष्टि से लिमला का विषाद सुन्दर है। गुप्तजी ने महात्मा जी के पत्र के लत्तर में लिखा है—"यदि स्वगं में भगवान् की करणा के लिए स्थान है तो 'साकेत' में लिखा है के लिए निश्चय ही स्थान हैं। 'साकेत' में रहने का लसे जन्म-सिद्ध अधिकार है।" किन ने अपने लम्बे पत्र में जिन तकों और युक्तियों के द्वारा 'साकेत' में लिमला के स्थान का निरूपण किया है वे वस्तुत प्रश्वसनीय और विश्वसनीय हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लिमला के मौलिक चरित्र की सृष्टि में किन की कीन-सी अन्तवृंति काम कर रही थी। डा० नगेन्द्र के शब्दों में लिमला की विरह-वेदना जीवनगत है। "वस्तुत लिमला का विरह जीवन के बाहर की वस्तु नही हैं।' सच तो यह है कि लिमला के चरित्र की सृष्टि गांधीजी के नारी-आदशों को ध्यान में रखकर हुई हैं, जसके आदर्श-रूप की झाँकी इन पिन्तयों में मिलती हैं.

ग्रांस नयनों में, हेंसी वदन पर बांकी कांटे समेटती, फूछ छीटती भांकी। वास्तव में जींमला वेदना और मंगल-कामना की जीती-जागती तस्वीर हैं। उसे जीवन से बाहर, प्राचीन विरिहिणियों की कोटि में रखकर देखना जिंदत नहीं। उसका तप और त्याग अनुकरणीय हैं। उसके चरित्र-निर्माण में नैतिकता, धर्म, समाज-आदशं और राष्ट्रीय चेतना का समावेश है।

दूसरे आक्षेप के उत्तर में यही कहा जायगा कि यद्यपि नवम सर्ग से कथा-प्रवाह शिथिल पड गया है, तथापि काव्य की रमणीयता, विषाद की मार्गिकता और कल्पना की तीव्रता और शैली की विविधता में मन इस तरह रम जाता है कि काव्य की इस कुञ्ज-वीथी से बाहर निकलने को जी नही चाहता। याद रखना चाहिए कि 'साकेत' का महाकाक्यत्व मुख्यत. गीति-शैली पर आधारित है। यह हिन्दी का एक अनुठा ग्रथ हैं।

# यशोधरा

"यशींबरा गुप्तकी के प्रौढ़, कवि-जीवन की उपज है।"?

एक समय था जब गुप्तजी की रचनाओं की काफी धूमें थीं। उनकी समस्त रचनाओं में 'यशोधरा' और 'साकेत' निस्सदेह अद्वितीय और अमर काव्य-कृतियां है । आधृनिक हिन्दी-साहित्य में इन दो महान् पुस्तको का स्थान महत्त्वपूर्णं तो है ही, आने वाले यंगो में भी इनकी आवश्यकता पर्डेगी, हिन्दी की प्रगति और उसके चिह्नो को समझने के लिए और भारतीय साहित्य की आत्मा का दर्शन करने के लिए। सच तो यह है कि 'जयद्रथ वध' और 'भारत-भारती' के बाद किव के ये ग्रथ ही ऐसे हैं जो हिन्दी के सामान्य पाठको और विद्वानो द्वारा बहुत अधिक समादत हुए है। 'द्वापर' और 'सिद्धराज' भी काम अच्छे ग्रन्थ नही है, लेकिन गुप्तजी की विशेष प्रवास्ति उपर्युक्त चार काव्य कृतियो को लेकर ही हुई है। 'काबा और और कबंला' तो आज एक विवाद और सदेह का विषय वन गया है। खैर 'जयद्रथ वघ' और 'भारत-भारती'-ये दो प्रथ ऐसे है जिनका प्रचार साधारण जनता के बीच अधिक हुआ है, हिन्दी-ससार ने इनका सम्मान और स्वागत दिल खोलकर किया है। लेकिन द्विवेदीजी का प्रभुत्व ज्यो ही क्षीण पडने लगा त्यो ही कला के पारखी इन दो पुस्तको से ऊबने लगे, क्योंकि इनमें उन्हें सूखे उपदेशों को छोडकर कलात्मक तत्त्वों का बेतरह अभाव खटका । गुप्तजी अपने आलोचको से सदैव सजग रहे है । सम्भवत उन्होने भी यह अनुभव किया कि वे कला की साधना में पीछे पडते जा रहे हैं। बाज उन्होने भी समय और युग की पुकार के साथ चलने की ठानी। कला-समीक्षको की भूख-प्यास मिटाने के लिए उन्होने 'यशोघरा' और 'साकेत'-जैसी काव्य-पुस्तकों लिखी। साराश यह है कि यदि 'जयद्रय वध' और 'भारत-भारती' जनता का कैंठ-हार बनी तो 'साकेत' और 'यशोघरा' कलाकारो और उच्च स्तर वाले साहित्यिको का। दुर्भाग्य से इन दो ग्रथो का उतना प्रचार साधारण जनता के बीच न हो सका जितना 'भारत-भारती' और 'जयद्रथ वध' का हुआ। भूखी, नगी और केंगाल जनता के बीच इनकी खपत हो भी नहीं सकती, क्योंकि अभी तो उसे अर्थ-शास्त्र के करिश्मे दिखाने वाले कवियो की आवश्यकता है, कला की कारीगरी की नहीं। होकिन गाने वाली पीढियाँ 'यशोधरा' और 'साकेत' की प्रतीक्षा अवस्य करेंगी

१. गिरीश

जब जनता की निरक्षरता, अर्थ की विषमता, जीवन की जर्जरता नष्ट हो जायगी, जब मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, और साहित्यिक चेतना काफी समुन्नत हो जायगी तभी वह महादेवी की 'यामा', निराला का 'तुलसीदास', पत का 'गुञ्जन', प्रसाद की 'कामायनी' और गुप्त की 'यशोधरा' और 'साकेत' को हृदयगम कर सकेगी। भूखी आहमा और नगा शरीर कला के सौन्दर्य को क्या जाने ? उसके लिए कला तो सभी एक बला बनी हुई है। छे किन इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'यशोधरा', 'साकेत'-जैसी काव्य-पुस्तकें जहीं एक और हिन्दी-कविता के विकास और प्रगति के मील-स्तम स्थिर करती हैं, वहीं 'परिष्कृत बृद्धि' वाले चेतनकील और सजग व्यक्तियों को प्ररणा का प्राण भी प्रदान करती है। इन्हीं दो कारणो से इनका सम्मान और स्वागत जाने वाले प्रत्येक युग में होता रहेगा। इस आशॉवांविता का दूसरा आधार है, गुप्तजी की सीधी-सादी माषा। सामान्य साधारण जनता के बीच भी उसका आदर कम न होगा, क्योंकि वह अपने राष्ट्रीय कवियों से सीधी-सादी माषा की आशा रखती हैं।

मिवष्य में गुप्तजी इसिलए भी याद किये जायेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाओं में, विशेषकर 'यशोघरा' और 'साकेत' में, भारतीय आत्मा, उसकी सम्यता और सस्कृति की सुरक्षा की हैं। उन्होंने परपरागत काव्य-विषयों को ही अपने काव्य का उपादान बनाया हैं। किव ने अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा सम्यता को सहानुभूति और श्रद्धा के साथ अपने काव्य में स्थान दिया हैं। उसमें रामायण-महा-भारत की अनेक कथाओं को मनोवैज्ञानिक आधार देकर नवीन रूप देने की चेष्टा की गई हैं। 'यशोघरा' की कथा भी प्रचलित बौद्ध-कथा हैं जिससे भारत का बच्चा-बच्चा परिचित हैं। 'यशोघरा' की कथा का बहिरग इतिहास-सम्मत हैं। किव ने इसे वर्तमान युग के अनुकूल बनाने की चेऽटा भी की हैं। यहाँ मैं इसीकी कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कह गा।

आवृतिक काव्य-साहित्य के इतिहास में 'यशोघरा' का एक विशिष्ट स्थान है। इसमें किव की काव्य-कला का चरम विकास देखने को मिलता है। माव, भाषा और शैली की दृष्टि से यह काव्य-मुस्तक हिन्दी-किवता-साहित्य की एक अनूठी रचना है। विश्व के श्रेष्ठ किवयो—स्र, तुलसी, शेक्सपीयर, मिल्टन आदि की तरह गुप्तजी ने भी 'यशोघरा' के कथानक में अनेक मौलिक प्रयोग किये है। यद्यपि इसकी कथा का बहिरग इतिहास-सम्मत है तथापि इसका अतरग किव की मौलिक सृष्टि है। सत्येन्द्र के शब्दों में "रामायण, महाभारत, पुराणादि की प्रसिद्ध घटनाएँ उनके (गुप्तजी) द्वारा नवीन साँचे में ढलकर मौलिक रूप में हमारे सामने आती है।" दूसरे शब्दों में, यद्यपि 'यशोघरा' की कथा का निर्माण इतिहास की नीव पर हुआ है, तथापि, जैसा कि किव ने अपनी अन्य रचनाओ—'साकेत', 'पचवटी' आदि में किया है गुप्तजी ने इसमें भी कुछ मौलिक प्रयोग किये हैं, जैसे—यशोधरा का विलाप, राहुल-सवाद आदि। ये प्रसग सम्पूणे 'वशोधरा' में

१ 'गप्तकी की कला', बुंध्ठं ८६

सरस, सुन्दर और सुललित है, पर न जाने क्यो किन्ही आलोचको को वे प्रसग 'अनिय त्रित कवि-कल्पना के विलास' जैंचे है।

'यशोघरा' नामक काव्य के सृजन में गुप्तजी को 'साकेत' से प्रेरणा मिली है। इस प्रेरणा की चर्चा करते हुए किन ने स्वय 'यशोघरा' के प्रारम मे—'शुल्क' में लिखा है कि ''मगवान् बृद्ध और उनके अमृत-तत्त्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल-जननी के दो-चार आंसू ही इसमें मिल जायें तो बहुत समझना। और, उनका श्रेव भी 'साकेत' की उमिला देवी को ही है, जिन्होने कृपापूर्वक किपलवस्तु के राज-भवन की ओर मुझे सकेत किया है।'' सक्षेप में, इस काव्य-पुस्तक में यशोघरा की वही कथा कही गई है जिसको प्राय स्कूल के विद्यार्थी इतिहास में पढ़ते है। 'शुल्क' में दिये गए विचारों का निकट से अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसकी रचना में किन के दो उद्देश्य काम करते रहे है— (१) 'गोपा की स्वतत्र सत्ता और महत्ता का वर्णन करना, (२) वैष्णव-भावना का नैवेख बुद्धदेव के सम्मुख समर्पण। इन दो उद्देश्यों में युग-धर्म की प्रमुख प्रवृत्तियों की झौकी मिलती है। प्रथम में आज की नारी की स्वतत्र सत्ता तथा अधिकार का आभास मिलता है जो वर्तमान नारी-आदोलनो और जागरण का प्रभाव लिये हुए है।

गुप्त-साहित्य में नारी को बहुत ऊँ ना स्थान दिया गया है। किन ने सभी जयह नारी की करण कहानी कही है। 'जयहथ-वध' में उत्तरा के निलाप में, 'साकेत' में उर्मिला के निरह-अभिशाप में, 'शकुत्तला' में शकुत्तला के अनुताप में—सबंश नारी की समस्याएँ ही मुखरित हुई है। लेकिन 'यशोधरा' की नारी गृप्तजी की अन्य नारियों से सबंधा मिन्त हैं। यहाँ की नारी पुष्प के अत्याचार सहने नाली नहीं, वरन् समान अधिकार और पारस्परिक प्रेम जताने नाली हैं। समाज में तथा परिवार में उसका भी एक स्थान है, वह गुप्तजी को स्वीकार है। 'पचवटी' से ही नारी के अन्दर विद्रोहात्मक भावनाएँ जगने लगी है। किन ने शूर्पणखा के रोषभरे शब्दों में पहली बार घोषित किया:

तो क्या अवलायें सदैव ही । ग्रवलायें हे बेचारी ?

'सैरंबी' में पुरुषो पर कलक के छीटे उछालती हुई द्रोपदी कहती है:

हम अबलायें एक ही की, होकर रहती है सदा। तुम पुरुषों की सौ भी नहीं, होतो हैं तुष्ति-प्रदा।

'यशोवरा' में पहली बार सभवत हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भी नारी ने पृष्ट के अधिकार-प्रयत्नों की कटु आलोचना की। इससे इस पुस्तक का महत्त्व और भी बढ जाता है। यदि हम इसके रचना-काल की पृष्ठभूमि पर दृष्टि-निक्षेप करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 'यशोघरा' की रचना के पीछे मुग की नारी-चेतना

काम कर रही है। इसके प्रकाशन के पहले किवता में शुक्ल जी का 'बुद्ध चरित' हरिऔध जी का 'प्रिय प्रवास', रामचरित उपाध्याय का 'रामचरित चिन्तामणि' बादि-जैसे कुछ महाकाव्य प्रकाश में आ चुके थे। इनके अतिरिक्त, सियारामशरण गप्त की 'मौर्य विजय', रामनरेश त्रिपाठी का 'पथिक' 'मिलन', डा॰ रामकमार वर्मा का 'वीर हम्मीर', प्रसाद-कृत 'प्रेम-पश्चिक'-जैसे खण्डकाव्य लिखे जा चके थे। 'यशो-वरा' के रचना-काल तक हिन्दी खडी बोली भी काफी पृष्ट हो चकी थी। 'यशोघरा' का प्रकाशन सन् १९३२ ई० में हुआ था। यह काल छायावाद का काल था, जब कि प्रसाद, निराला, पत, महादेवी-छायावादी कविता के स्तभ-हिंदी-काव्य-संसार में आ चके थे। इन कवियो ने भी नारी के परम्परागत रूप मे परिवर्तन लाना आरभ कर दिया था। इसका प्रगतिशील रूप प्रसाद, पत और त्रिपाठी जी के काव्य में स्पष्ट दिखाई पहता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि 'यशोधरा' की प्रथम विशेषता एक ऐसी नारी के चित्रण में है जो युग-युग से उपेक्षिता बनी रही, जिस पर अतीत के किसी भी कवि-मानीषी की दिष्ट नहीं पड़ी। प्राचीन संस्कृत-काव्य में यशोधरा का नाम अवश्य आया है लेकिन किसी ने भी उसके हृदय की अनुभृतियो और बेदनाओं की चाह लेने की चेष्टा नहीं की। इसके दो कारण बताए जाते हैं- "प्रथम उसने (यशोधरा) लोक, कट्म्ब या समाज के कल्याण के लिए कोई ऐसा सस्मरणीय काम नहीं किया जो जाति के साहित्य में स्थायी स्थान ग्रहण कर सके। द्वितीयत . यशोधरा मे ऐसे गुण होगे जो गौतम के उत्कृष्ट गुणो के सामने उल्लेखनीय प्रमाणित नहीं हए । सतरा, वे किसी कवि या लेखक का ध्यान आकर्षित न कर सके।"1 हमारी समझ में ये कारण पर्याप्त नही है। भारत आरभ से ही एक धर्म-परायण देश रहा है। इस बात को सभी जानते है कि प्राचीन काल में बौद्धो और हिन्दुओ में खीच-तान सदा से चला करती थी। हिन्दुओं ने बौद्धों को सदैव नास्तिक कहा। ऐसी हालत में कोई हिन्दू-कवि नास्तिक साहित्य की रचना करके अपने धर्म और जाति को क्यो कलकित करता ? यही कारण है कि प्राचीन काल मे बौद्ध-साहित्य के अधिकाश रचियता बौद्ध ही होते थे। हिन्दू-घर्म के समर्थक कालिदास और भवभति-जैसे उदार कवियो ने जब बौद्ध-धर्म और उसके साहित्य के प्रति अपनी अनुदार दृष्टि रखी तो फिर छोटे-छोटे कवियो की वात ही क्या ? प्राचीन हिन्दी-साहित्य में भी कवियो मे बौद्ध-घम के प्रति इसी प्रकार की अनाम्था के भाव ज्यो-के-स्यो बने रहे। १९वी शताब्दी तक बौद्ध-वर्म में अनास्था रखने वालो की बहत बड़ी सख्या रही । २०वी शताब्दी का उदय होते ही बौद्ध-धर्म और उसके साहित्य का पठन-पाठन तथा अन्वेषण काफी गति के साथ होने लगा । इसके साथ ही हिन्दी में और भारत की अन्य प्रातीय भाषाओं में बुद्ध-विषयक साहित्य की रचना होने लगी। हिन्दी-साहित्य में गुप्त जी, अनूप शर्मा, शुक्ल जी तथा प्रसाद जी-जैसे कवियों ने बुद्ध-साहित्य की रचना करने में सिक्रय रूप से हाथ बँटाया । भारत के एक युगान्तरकारी धर्म-प्रवर्तक महात्मा बुद्धदेव की धर्मपत्नी यशोधरा को प्रकाश

१ 'काव्य की उपेक्षिता,' प्रो॰ रामवीन पाडेंय, पृष्ठ ३

में लाकर गुप्त जी ने अपने हृदय की उदारता और विशालता का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होने उपेक्षिता यशोधरा का उद्धार करके उसके साथ समुचित न्याय भी किया।

'यशोघरा' की तीसरी विशेषता कौटुम्बिक चित्रो की अवतारणा में है। 'साकेत' और 'यशोघरा' में कौटुम्बिक जीवन के अने क सुन्दर चित्र देखने को मिलते हैं। पारिवारिक जीवन का यथायें चित्र उतारने में गुप्त जी को आशातीत सफलता मिली है। डा॰ नगेन्द्र ने ठीक ही कहा है कि गुप्त जी को 'गृहस्थ-जीवन के चित्र खीचने में बिह्नतीय सफलता मिली है।' उनके काव्य में सास-ननद, श्वसुर-जेठ, देवर-माभी, पुत्र-पुत्री से भरे परिवार के अनेक चित्र मिलते हैं। 'यशोघरा' में भी इस तरह के चित्रो का अभाव नही है। कौटुम्बिक जीवन का काव्यमय चित्रण करने में, आधुनिक कियो में गुप्त जी सर्वश्रेष्ठ किय है। गद्य में प्रेमचन्द और किवता में गुप्त जी ने ही हिन्दी-साहित्य की पारिवारिक जीवन की विभिन्न स्थितियों का सजीव और सफल वर्णन किया है।

'यशोषरा' की चौथी विशेषता वैष्णव-भावना की ओट में गाधीवाद के मूल जीवन-सिद्धान्तो की व्याख्या है। हिन्दी-साहित्य पर गाधी जी के व्यक्तित्व का बहुत बहा ऋण है और विशेषकर गुप्त जी पर बहुत अधिक है। वस्तुत यदि गुप्त जी के काव्य-गुरु आचार्य द्विवेदी है तो सिद्धान्त-गुरु गाधी जी। गाधी जी भी वैष्णव थे और गुप्त जी भी वैष्णव है। दोनो राम-राज्य की स्थापना का स्वप्न देखते रहे है। यही कारण है कि गुप्त जी की समस्त रचनाएँ गाधीवादी विचार-धारा से ओत-प्रोत है। 'यशोधरा' मे गाधी जी के जीवन-सिद्धान्तो को बहुत अधिक खुलने का अवसर मिला है। इसमें मूल सिद्धान्तो का सघर्ष है, दो मानवीय वृत्तियो का द्वन्द है. एक है पलायनवादी प्रवृत्ति (tendency of escape) और दूसरी है, जीवन-सघर्ष से जूझने की लालसा। बुद्धदेव यदि प्रथम प्रवृत्ति के प्रतीक है और यशोधरा दूसरी प्रवृत्ति की समर्थिका। बुद्ध ससार के भीषण झझावात से ऊबकर ख्गल मे पलायन करते है और यशोधरा ससार, समाज और परिवार मे रहकर दुस्को का सामना करके जीवन के शेष दिन काट देना चाहती है। वह अपने पति को स्थाद कह देती है '

यदि हममें अपना नियम ग्रीर शम वम है , तो लाख व्याधियां रहें स्वस्थता सम है।

र्न- नि भव भावे मुक्ते ग्रीर उसे मै भाऊँ, कह मुक्ति भला किसलिए तुक्ते मै पाऊँ।

कह मुक्ति भला किसलिए तुभ्ते मै पाऊँ।
कहने का मतलब यह है कि यशोघरा जहां 'भव' में रहकर सयमपूर्ण जीवन बिताना चाहती है, वहां दूसरी ओर बुद्धदेव विश्व के कोल।हलसय जीवन से दूर किसी निजेंन वन की राह पकडते है। इन्ही दो विरोधी प्रवृत्तियों का द्वन्द्व-प्रदर्शन ही इस काव्य-मुस्तक का एक-मात्र उद्देश्य हैं। यशोघरा के सिद्धान्त गांधीवाद पर यशोषरा २२७

आश्रित है। लेकिन यह एक विचित्र बात है कि जिस यशोधरा ने गौतम की पलायन-वृत्ति की इतनी कठोर आलोचना की, वही अन्त में बौद्ध-धम में दीक्षित हो जाती है। नारी के महान् व्यक्तित्व की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए भी गौतम आर म से अन्त तक विरागी ही बने रहे। उन्होंने व्यावहारिक और पारिवारिक जीवन का कोई ठोस उपदेश नहीं दिया जिससे यशोधरा का कौटुम्बिक जीवन सुखी होता—वह सदैव माता और पत्नी बनी रहती। वह बुद्ध की शरण में, पत्नी बनकर नहीं, शिष्या की हैंसियत से, चली जाती हैं। इस प्रकार सन्यासी गौतम की पत्नी भी संन्यासिनी हो जाती है। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न होता है कि राम, कृष्ण और गाधी के पवित्र देश भारतवर्ष को कौन-सा अमर-सन्देश मिला? इसका उत्तर देने में में अपने को असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि 'यशोधरा' का जीवन-सदेश इतना अपूर्ण और अस्पष्ट है कि उसका निष्कर्ष निकालना समव नहीं मालूम होता। बुद्ध की शरण में यशोधरा का चला जाना गुप्त जी के 'यशोधरा' काव्य के मूल उद्देश्य को चुनौती देता है।

'यशोघरा' की अन्य विशेषताओं में से उसका प्रकृति-चित्रण और विरह-वर्णन की नवीनता भी एक विशेष गुण हैं। गुप्त जी को इनमें भी पर्याप्त सफलता मिली हैं। किन ने प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों का बड़ा ही मोहक और मार्मिक वर्णन किया हैं। हिन्दी-किवता को रीति-किवयों के हाथों से मुक्त कराने में श्रीघर पाठक और हरिऔष जी का प्रमुख हाथ रहा हैं। गुप्त जी ने भी प्रकृति-चित्रण में कुछ नई शैलियों का प्रयोग किया हैं। सवेदनशील प्रकृति का वर्णन इस पुस्तक में, खूब हुआ हैं, जिससे इस काव्य का मूल्य बढ़ गया हैं। लेकिन इस क्षेत्र में उन्होंने प्राचीन और नवीन शैलियों और पद्धतियों का अद्भुत समन्वय किया है।

आधुनिक हिन्दी-किवता में गुप्त जी का विरह-वर्णन उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कल्पना और मौलिकता की अद्भुत देन हैं। इसके वर्णन में उन्होने नवीन शैलियों का प्रयोग किया है—रीतिकालीन पद्धति, को छोड दिया है। रीति-किवयों की विरिहिणियों को चौद की चौदनी, बरसात की रात, पपीहें की पी-पी तथा कोयल की कूक काटने दौडती थी। पर गृप्त जी की विरिहिणी प्रकृति के इन उपादानों का सहव स्वागत करके अपने को बन्य मानती हैं। यशोधरा को गर्मी के ताप में गौतम के तप का अनुमान होता हैं। उसका कहना है कि गौतम के अभाव और अनुपस्थित में न केवल यशोधरा दुखी हैं वरन् सारी चेतन प्रकृति आँसू वहा रही हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण दियें जा सकते हैं।

'यशोघरा' की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता है। रचना-शैली की दृष्टि से यह काव्य-पुस्तक अनेक काव्य-शैलियों का साम जस्य भी है, और संग्रह भी। गृप्त जी एक बहुत बड़े शैलीकार है। इस पुस्तक में किंव ने जिस रचना-शैली का प्रयोग किया वह एकान्तत. नवीन और कलात्मक हैं। समालोचकों में इस बात का गहरा मतभेद हैं कि वस्तुत 'यशोघरा' को साहित्य की किस शैली के अन्तर्गत रखा जाय। 'गिरीश' जी के विचार से 'यशोघरा' एक गीति-काव्य हैं। डा० ब्रह्मचारी ने इसे

प्रबद्य-काव्य के अन्तर्गत रखा है। शैली की दृष्टि से 'यशोघरा' एक ऐसी पुस्तक है जिसके सबध में मतभेद होना स्वामाविक बात है। यह प्रबन्ध-काव्य हो या खढ-काव्य या गीति-काव्य सभी जगह कवि ने अपनी मौलिकता और नवीनता का प्रदर्शन किया है। प्रो॰ विश्वनाथप्रसाद मिश्र इसे 'चम्पू काव्य' के अधीन रखते है। इस तरह की मिश्रित शैली लिखने में बहुत ही कम किव सफल हुए है। जो भी हो, 'यशोघरा' का साहित्यकारो के बीच इसलिए भी अधिक सम्मान है कि इसमें शैली की विविध क्यारियों में तरह-तरह के रग-बिरगे फूल खिलाये गए है। यह प्रबंध काव्य नहीं है लेकिन इसमें घटनाओं का घात-प्रतिघात और चरित्र-चित्रण का आनन्द मिलता है, यह खडकाव्य भी नही है लेकिन इसमें तीव रसोद्रेक करने की शक्ति है; यह नाटक भी नहीं है, लेकिन नाटकीय तत्त्वों का अभाव भी नहीं है. यह पूर्णतया गीति-काव्य भी नही, पर इसमे हृदय की सूक्ष्म वृत्तियो की अभिव्यक्ति हई है। वस्तृत 'यशोधरा' की शैली मिश्रित और मध्र है। भाषा की सरलता और मघुरता कवि की पुस्तक को और भी आकर्षक बनाती है। कुल मिलाकर, 'यशीघरा' गुप्त जी की एक अमर रचना है, जो किसी भी युग मे पठनीय और

'कामायनी' के प्रकाशन के पहले हिन्दी-कविता में 'प्रिय प्रवास' और 'साकेत'-जैसे प्रसिद्ध महाकाव्यो की रचना हो चकी थी और इनका हिन्दी-कवियो पर काफी प्रभाव भी था। पर 'कामायनी' के सामने इन दोनो का महत्त्व नगण्य है। हिन्दी-कविता में इम ग्रन्थ का प्रकाशन क्या हुआ, एक नई हलचल मची। यह अपने में सम्पूर्णत एक मौलिक ग्रन्थ है। इसकी कथा प्राचीन अवस्य है, पर इस पर अब तक किसी प्राचीन या नवीन की दृष्टि नहीं गई थी। प्रसादजी ने इस पुरानी कया को काव्य का अड़ बनाकर आगे आने वाले किवयो के लिए काव्य-विषय की एक नई परम्परा स्थापित की । जिस तरह सदियो पहले वाल्मीिक ने 'रामायण' लिखकर और व्यास ने 'महाभारत' की कहानी देकर ससार के साहित्य की नुतनता का उपहार भेट किया, उसी तरह प्रसाद ने 'कामायनी' लिख कर हिन्दी-कविता के लिए नये द्वार खोले। यद्यपि इस कथा को लेकर अन्य काव्य-पुस्तको की रचना अभी नहीं हुई फिर भी जिस विषय को लेकर 'कामायनी' लिखी गई है वह मानव-जीवन का चिरन्तन प्रक्त बन चुका है। उसकी परिधि मे विक्ष को आत्मसात् कर लेने की अद्भूत क्षमता है। महादेवा वर्मा के शब्दो में "प्रसादजी की 'कामायनी' महाकाव्यो के इतिहास में एक नया अध्याय जोडती है, क्योंकि वह ऐसा काव्य है जो ऐतिहासिक धरातल पर भी प्राकृतिक है और साकेतिक अर्थ में मानव-विकास का रूपक भी कहा जा सकता है।"

'कामायनी' हिन्दी-छायावाद की एक-मात्र अद्वितीय सृष्टि है। शान्तिप्रिय द्विवेदी का कहना है कि 'मुक्तक काव्य' के क्षेत्र में छायावाद ने अपना पूर्ण उत्कर्ष पत के 'पल्लव' और महादेवी के गीतो में प्राप्त किया, प्रबन्ध-काव्य के क्षेत्र में 'कामायनी' में । छायावाद का मुक्तत्व व्यक्तित्व 'कामायनी' के महा-काव्यत्व में बिन्दु से सिन्धु हो गया है। प्रसाद की 'कामायनी', निराला का प्रवध-काव्य के अन्तर्गत रखा है। शैली की दृष्टि से 'यशोधरा' एक ऐसी पुस्तक है जिसके सबध में मतभेद होना स्वामाविक बात है। यह प्रबन्ध-काव्य हो या खढ-काव्य या गीति-काव्य सभी जगह कवि ने अपनी मौलिकता और नवीनता का प्रदर्शन किया है। प्रो॰ विश्वनाथप्रसाद मिश्र इसे 'चम्पू काव्य' के अधीन रखते है। इस तरह की मिश्रित शैली लिखने में बहुत ही कम कवि सफल हुए है। जो भी हों, 'यशोघरा' का साहित्यकारो के बीच इसलिए भी अधिक सम्मान है कि इसमें बौली की विविध क्यारियों में तरह-तरह के रग-बिरगे फूल खिलाये गए है। यह प्रबंध काव्य नहीं है लेकिन इसमें घटनाओं का घात-प्रतिघात और चरित्र-चित्रण का आनन्द मिलता है, यह खडकाव्य भी नही है लेकिन इसमे तीव रसोद्रेक करने की शक्ति है; यह नाटक भी नहीं है, लेकिन नाटकीय तत्त्वों का अभाव भी नहीं है. यह पूर्णतया गीति-काव्य भी नहीं, पर इसमें हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों की अभिव्यक्ति हुई है। वस्तुत 'यशोधरा' की शैली मिश्रित और मधुर है। भाषा की सरलता और मध्रता कवि की पुस्तक को और भी आकर्षक बनाती है। कुल मिलाकर, 'यशीघरा' गप्त जी की एक अमर रचना है, जो किसी भी युग मे पठनीय और प्रशसनीय होगी।

# कामायनी

"जिस प्रकार 'सूरसागर' कृष्ण-काव्य का, 'मानस' राम-काव्य का, 'बिहारी-सतसई' स्यु गार-काव्य का, 'प्रिय प्रवास' द्विवेदी-युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार प्रसाद की 'कामायनी' को आधुनिक युग की सबसे महत्त्वपूर्ण साहित्य-धारा— छायावाद का प्रतिनिधि-काव्य कहा जा सकता है।" व

'कामायनी' के प्रकाशन के पहले हिन्दी-कविता में 'प्रिय प्रवास' और 'साकेत'-जैसे प्रसिद्ध महाकाव्यो की रचना हो चुकी थी और इनका हिन्दी-कवियो पर काफी प्रभाव भी था। पर 'कामायनी' के सामने इन दोनो का महत्त्व नगण्य है। हिन्दी-कविता में इम ग्रन्थ का प्रकाशन क्या हुआ, एक नई हलचल मची। यह अपने में सम्पूर्णत एक मौलिक ग्रन्थ है। इसकी कथा प्राचीन अवस्य है, पर इस पर अब तक किसी प्राचीन या नवीन की दुष्टि नहीं गई थी। प्रसादजी ने इस पुरानी कथा को काव्य का अड़ बनाकर आगे आने वाले कवियो के लिए काव्य-विषय की एक नई परम्परा स्थापित की । जिस तरह सदियो पहले वाल्मीकि ने 'रामायण' लिखकर और व्यास ने 'महाभारत' की कहानी देकर ससार के साहित्य की नुतनता का उपहार भेट किया, उसी तरह प्रसाद ने 'कामायनी' लिख कर हिन्दी-कविता के लिए नये द्वार खोले। यद्यपि इस कथा को लेकर अन्य काव्य-पुस्तको की रचना अभी नही हुई फिर भी जिस विषय को लेकर 'कामायनी' लिखी गई है वह मानव-जीवन का चिरन्तन प्रश्न बन चुका है। उसकी परिधि में विश्व को आत्मसात् कर लेने की अद्भुत क्षमता है। महादेवा वर्मा के शब्दो में "प्रसादजी की 'कामायनी' महाकाव्यो के इतिहास मे एक नया अध्याय जोडती है, क्योंकि वह ऐसा काव्य है जो ऐतिहासिक घरातल पर भी प्राकृतिक है और साकेतिक अर्थ में मानव-विकास का रूपक भी कहा जा सकता है।"

'कामायनी' हिन्दी-छायावाद की एक-मात्र अहितीय सृष्टि है। ज्ञान्तित्रिय हिवेदी का कहना है कि 'मुक्तक काव्य' के क्षेत्र में छायावाद ने अपना पूर्ण उत्कर्ष पत के 'पल्लव' और महादेवी के गीतो मे प्राप्त किया, प्रबन्ध-काव्य के क्षेत्र में 'कामायनी' मे। छायावाद का मुक्तत्व व्यक्तित्व 'कामायनी' के महा-काव्यत्व में बिन्दु से सिन्धु हो गया है। प्रसाद की 'कामायनी', निराला का

१. डा० रामरतन भटनागर

'तुलसीदास' और अज्ञेय की 'चिन्ता' ने हिन्दी की छायावादी कविता में प्रबन्ध काव्य की एक नई परम्परा और शैली की सस्थापना की है। इसने इस कथन का खड़न कर दिखाया है कि छायावादी कविता के माध्यम से महाकाव्य की रचना सम्भव नही। नई कल्पनाशीलता, नूतन चेतना, मानस-वृत्तियो की स्क्ष्मता और प्रौढतर पकड़ तथा विलक्षण भाव की सृष्टि में 'कामायनी' ने कमाल कर दिखाया है। यह छायावाद के समस्त उपकरणों को अपने में समेटे आई हैं, जैसे स्वणं से किसी 'खज्ञात, अजान अप्सरी' का अचानक आगमन हुआ हो। नई कल्पनाओ, नई उपमाओ और नूतन उरन्नेक्षाओं से 'कामायनी' की क्यारियाँ सजी है।

'कामायनी' का ग्रध्ययन दो दिष्टयो से किया जा सकता है-१ सास्कृतिक दिष्टि से और २. कला-दृष्टि से। प्रो० नन्ददुलारे वाजपेयी का कथन है कि " 'कामायनी' एकागी, अञ्यावहारिक, निर्बल नथा ह्रासीन्मुख रूढि के स्थान पर व्यापक और बहमुखी जीवन-दृष्टि का सदेश सुनाती और नियोजना करती है।" 'जयशकर प्रसाद' में वे इस प्रन्थ का महत्त्व आकरों हए लिखते हैं—"मानव-दर्शन का पहला सफल प्रयोग 'कामायनी' म हुआ है।' इस ग्रथ का सास्कृतिक आधार विराट् और निस्सीम है, जिस पर समस्त मानव-जीवन अपनी व्यापक सत्ता और महत्ता का परिचय देता है। प्रसादजी की दृष्टि में इतना विस्तार और फैलाव पहले कभी नहीं आया था, न 'झरना' मे, न 'ऑसू' मे, और न 'लहर' मे । यहाँ कवि का व्यक्तित्व मानस-शिखर को पा चुका है। यहाँ कवि ने जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि से न देखकर सास्कृतिक दृष्टि से देखा है, जिसमे देश-काल की सभी कृत्रिम दीवारें वह गई है और जिसमें मनुष्य की मनुष्यता को ही पूर्ण उत्कव दिया गया है। आज के विष्युक्तल युग ने प्रसाद को उसी तरह जीवन-सन्देश की नई प्रेरणा दी जिस तरह मध्य युग की विलासी प्रवृत्तियो और आलसी समाज ने तलसीदास को राम-सीता की आदर्श मृतियो और राम-राज्य के मर्यादापूर्ण समाज की ओर प्रेरित किया था। यद्यपि इसमें युग-धर्म की ध्वनि उतनी स्पष्ट नही जितनी समाजवादी साहित्य में होती है तथापि 'कामायनी' की प्रेरक-क्षित आधुनिक युग की सवर्ष शील प्रवृत्ति ही है। इसकी विशेषता यही है कि वह नये युग की सारी उलझी हुई प्रवृत्तियो को आत्मसात् करती हुई हुमें भविष्य के किए जीवन का सही मार्ग दिखाती है। श्री रामनाथ 'सुमन' ने ठीक ही कहा है कि "तुलसीदास के 'मानस' के बाद जीवन की व्याख्या और नवीन जीवन के सदेश को सामने रखने वाला प्रन्थ अब तक नही आया। तुलसी ने मध्य-युग के धर्म-प्रधान लोक-जीवन को मर्यादा-मार्ग का सन्देश दिया। हमारे समय में रवीन्द्र, गाघी, जवाहर, डा॰ इकबाल और प्रसाद ने लोक-जीवन का नया मार्ग दिखलाने का प्रशस्त प्रयत्न किया।" प्रसादजी इकबाल और नेहरू की अपेक्षा गांघीजी के अधिक समीप है, क्योंकि वे 'वित्तानुभवी, बुद्धि-प्रधान सभ्यता को वर्ग-सघर्ष' की जड कहते हैं।' 'कामायनी' आधुनिक अमर्यादित बुद्धिवाद के प्रतिक्रिया-स्वरूप िल शी गई है। यह ठीक ही कहा गया है कि "यदि आज के युग ने श्रद्धा के अमाव कामायनी २३१

तथा बुद्धिवाद के अतिवाद-स्वरूप ससार मे सहार, हिंसा, प्रलय, अज्ञाति, उद्देग आदि से मानव मे हाहाकार न मचाया होता तो श्रद्धा का महत्त्व प्रतिपादित करने वाली तथा बुद्धिवाद का विरोध करने वाली 'कामायनी' की रचना न हुई होती।" वास्तव में, इस प्रसिद्ध ग्रन्थ में मानव-जीवन के सम्यक् विकास के लिए भाव, कमें और ज्ञान का सामजस्य उपस्थित किया गया है। मानस की सुष्टि इन्ही तन्तुको से हुई है, इसलिए मानव-विकास के चिंतन में इन तीनो का सतुलन बौर समन्वय आवश्यक है। प्रसाद का यहाँ यही मूल सदेश है। कला की दृष्टि से इसकी समता करने वाला कोई भी दूसरा ग्रन्थ अभी तक सामने नही आया। भविष्य की बात भविष्य जाने।

### गुञ्जन

''मैं 'पल्लव' से 'गुञ्जन' में अपने को सुन्दरम् से शिवम् की भूमि पर पदार्पण करते हुए पाता हूँ।" ।

पन्तजी की समस्त रचनाओं में उनके किन-व्यक्तित्व का सीघा विकास हुआ है। उनकी रचनाओं में 'गुंजन' वह मध्यम कडी है, जिसको निकाल देने से बहुत बढी क्षिति की आशका हो सकनी है। इसलिए इस किन की कृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए 'गुंजन' के सम्यक् अनुशीलन की आवश्यकता है। पत की रचनाओं में 'गुंजन' का वही महत्त्व हैं जो महत्त्व सुन्दर और रगीन फूलों की पखुडियों के मध्य में मकरन्द या पराग का होता है। 'गुंजन' पन्त की किन-साधना का वह उच्च शिखर हैं, जिस पर खंड होकर किन की निगत और वर्तमान मान-मूमि का दृश्य लिया जा सकता है। जिस तरह पर्वतराज हिमालय की उच्चतम चोटी पर खंड होकर मध्य एशिया का निस्तृत बजर-प्रदेश और मारत की उत्तरा पथ की शस्य-श्यामला भूमि के दृश्यों का एक साथ ही निरीक्षण तथा अवलोकन किया जा सकता है, उसी तरह 'गुंजन' के शिखर से खंड होकर पंत की निगत निराशा और वर्तमान आशा-आह्लाद के स्तूपों को देखा जा सकता है। 'गुंजन' पन्त की रचनाओं की मध्यम कडी हैं। उनकी काव्य-माला में यह नगीने का काम करती हैं। यहाँ हम किन की काव्य-चेतना की पृष्ठभूमि पर 'गुंजन' के महर्व का निरूपण करेंगे।

हिन्दी में पन्त सर्वप्रथम अपनी 'वीणा' को लेकर आए। उसके भी पहले, जब वे दसवी कक्षा मे पढते थे, वे 'कागज-वृसुम' तथा 'तम्बाकू का घुआं' शीर्षंक किताएँ लिख चुके थे और इनका प्रकाशन भी हो चुका था। इन किताओ ने हिन्दी-साहित्य-ससार में हलचल पैदा कर दी थी। तत्काळीन साहित्यकारों ने विस्मय और उत्सुकता-भरे मिश्रित भावों से इनका स्वागत किया था। इन प्रारम्भिक किताओं के शीर्षंक से यह प्रतीत होता है पन्त आरम्भ से ही स्वच्छन्द-बादी रहे है। पुराण-प्रमाणित तथा प्राचीन काव्य-परम्परा के भाव-विचारों की स्वीकृति इस कि को मान्य नहीं है।

पन्त की समस्त रचनाओं में हम क्रमिक विकास की एक स्पष्ट रेखा पाते है।

१. 'आधुनिक कवि', पत

उनकी 'वीणा' का भ्रम 'गुञ्जन' में जाकर पूर्ण रूप से विकसित हुआ है। स्वयं किन ने यह लिखा है कि "सा" से जो मेरी वाणी का सम्वादी स्वर एकदम "रे" हो गया है, यह उन्नित का क्रम सगीत-प्रेमी पाठको को खटकेगा नही, ऐसा मुझे विश्वास है।" वास्तव में किन के व्यक्तित्व का उन्नित-क्रम व्यवस्थित और सीधा है। 'पल्लव' में वह 'स' से प्रमावित था

ग्रह निद्रित-सा, विस्मृत-सा, न जागृत-सा, न विमृष्टिकत-सा। और गुञ्जन में कवि की 'सम्वादी स्वर' 'रे' हो गया है ' 'तप रे मधुर-मधुर मन'

× × × × 'रे गघ-ग्रन्थ हो ठौर-ठौर'

'वीणा'-काल की कविताओं के बारे में पन्त जी लिखते हैं कि "इस किव जीवन के नव-प्रभात में नवोढ़ा कविता की मधुर नुप्र-ध्विन तथा धिनवंचनीय सौन्दयं से एक साथ ही आकृष्ट हो मेरा 'मद किव यग' प्रार्थी, निर्वोध, लज्जा-भीरु किव बीणा-वादिनी के चरणों के पास बैठकर स्वर-साधना करते समय अपनी व्याकुल उत्सुक हुरात्री से बार-बार चेण्टा करते रहने पर, अत्यन्त असमधं अगुलियों के उल्टे-सीवे आधातों द्वारा जैसी कुछ भी अस्फुट, अ-पण्ट अक में जागृत कर सका है, वे इस 'वीणा' के स्वरूप में आपके सम्मुख उपस्थित है। ''वीणा में किव 'अनिवंचनीय सौन्दयं' के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं। सारी प्रकृति, सारा बाह्य वातावरण उस अलौकिक सौन्दयं की मवुरिमा से आलोकित हैं। यही कारण है कि किव का जीवन उल्लास, आह्वाद और आनन्द से भरा है। इस उल्लाम का भी एक ठोस कारण है। किव को अभी जीवन की यथायं कुरूपताओं की ठोकरे खानी नहीं पढ़ी है। अभी उसके सामने उन्मत्त यौवन की आकृल-व्याकुल पुकार है। जीवन और जगत् के व्यापारों के प्रति पूर्ण आज्ञावादी है। वह भाव-विभोर, भावुक और चचल है। वह बोझल दार्शनिकता से अलग तो नहीं है पर कुछ दूर-दूर अवश्य है। हाँ कही-कही बाह्वाद और जिज्ञासा के जीने सवर्ष का आभास अवश्य मिल जाता है

अब न अगोचर रहो सुजान ! निज्ञानाथ के प्रियंवर सहस्वर अन्यकार स्वप्नों के यान, स्सिके पद की छाया हो तुम, किसका करते हो मिभमान?

सामृहिक रूप से 'वीगा' का कवि अल्हड भावुक है।

'बीणा' के उपरान्त पन्त जीवन की 'ग्रन्थि' खोलने का प्रयास करते हैं। अब धीरे-धीरे कवि के विक्वास तथा विचार बदलते हैं। उनका काव्य-लोक सीमित

१. 'गुङजन'

२. 'बीणा' की भूमिका में

(

होने लगता है। अपने भावों की सामग्रियों का सग्रह करने के लिए अब वह 'वन-वन उपवन' में भटकता नहीं वरन् वह एक-मात्र अपनी नायिका में अपने को उलझाये रखता है। 'ग्रन्थि' में किव को एक 'सुन्दरता कल्याणि' से प्रेम होता है। वह प्रेमा-कुल होकर अपने हृदय की समस्त भावनाओं को उसके सामने सम्पित कर देता है। छेकिन अकस्मात् उसके जीवन में वसन्त के स्थान पर पतझड के दिन आ जाते है। उसकी आँखे सावन-भादों की निरन्तर झडी बरसाने लगती है। उसका हृदय फट पडता है। किव को पहली बार यथार्थ जीवन की निर्मंग कुल्पता की ठोकरे खानी पडी। उसका मन कराह उठा, हृदय रो पडा और अन्तर में निराक्षा घर करने लगी! उसे 'किसी' की अनुपस्थित की उत्कट पीडा का कटु अनुभव हुआ, वह हाय-हाय करने लगा। 'बीगा' का आज्ञावादी किव पहली बार जगत् से निराक्ष हुआ। उसके जीवन के समस्त सुनहले सपने, आँघी में सूखे पत्तों की तरह, छिन्न-भिन्न हो गए। उल्लास की जगह वेदना आ घमकी। गहनतम वेदना ने किव के सारे विश्वासों को उसके दृष्टिकोग को बदल दिया। अब वह धीरे-धीरे गमीर होने लगा। पहले तो वह खूब रोया, पटकाया

'वेदना ही है अखिल ब्रह्माण्ड यह'

X X X X

गिर पड़ा वह स्वप्न मेरा झश्रु-सा
पलक दल को छू अचानक, कमल के
श्रद्ध में ब्रटका तुहिन जल ग्रनिल की
एक हल्की थपथपी से सो गया।

'गुञ्जन' में कवि की उपरिक्लिखत निराशा कही-कही पानी मे बुदबुद की तरह कपर उमर आई हैं

> भर गई कली, भर गई कली, चल-सरित-पुलिन पर यह विकसी, उर के सौरभ से सहज बसी, सरला प्राप्त ही तो विहसी, रेक्व सलिल में गई चली!

पत की प्रेम-कहानी उनके आँसुओ से इतनी भीगी है कि आज भी यह कही-कही प्रकट हो ही जाती है। 'गुञ्जन' में और इसके बाद की रचनाओ में यह यद्यपि गौए स्थान रखती है, तथापि उसकी भावानुभूति स्पष्ट हो ही जाती है। वस्तुतः महाकृष्टि पत का जन्म वियोग और वेदना ने पिकल से हुआ है। उन्होने ठीक ही कहा है कि '

> 'वियोगी होगी पहला कवि बाह से उपजा होगा गान'

१ प्रन्थि

२ गुञ्जन, पू० ३७,

यदि 'प्रन्थि' में किव को जीवन की कठोर वेदना और निराशा का अनुभव न होता तो आज उसका कुछ दूसरा ही रूप होता। 'गुञ्जन' तक आते-आते उसकी मनोमूमि इतनी ऊँची न उठती। जीवन की कठोरता ने किव को उदीर बनाया, उसकी निर्ममता ने उसे सरल बनाया। उसने अपने मन के विद्रोही भावों को सथमें की होरी से बाँचकर अपने विशाल हृदय की उच्चता का परिचय दिया। जीवन और जगत् की ओर से निराशा और वेदना की भेट होने पर किव प्राय विद्रोही हो जाता है। अप्रेजी में Byron और हिन्दी में श्री भगवतीचरण वर्मा ऐसे ही किव है। लेकिन पत का व्यक्तित्व कुछ इतना गभीर है कि उनका हृदय मक्खन की तरह, पहले की तरह आज भी मृदुल और कोमल बना है। उनके हृदय ग यह सयम और सतुलन उनकी महानता का सूचक है।

इस तरह पत की भावुकता चिन्तना में परिणत हो जाती है। वह 'पल्लव' की सृष्टि करता है। उसके मानस में अब वसन्त की वह मादकता नहीं रही, जो पहले थी, अब वह सौन्दर्य को देखकर विस्मित नहीं होता, क्यों कि वह जानता है कि इस सौन्दर्य में वेदना छिपी है, ब्यथा है। 'पल्लव' का किन पहली बार वीणा-ग्रन्थ' के व्यक्तिगत सीमित ससार की चहारदीवारी से निकलकर विश्व को समझने की कोशिश करता है। वह भ्रपने हृदय की वेदना को समस्त सृष्टि में ब्याप्त पाता है

#### विद्य-वाणी ही है ऋन्दन विद्य का काव्य अश्रु-कण !

यहाँ से किव का दृष्टिकोण फिर बदलने लगता है। वह जीवन के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक होता है। निरीक्षण, मनन और चिन्तन के उपरात वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ससार में सुख-दु.ख अन्योन्याश्रित है। ये एक-दूसरे के पूरक है। इतना ही नही, जब वह यह देखता है कि:

#### 'मूंदती नयन मूँदती रात स्रोलती नवजीवन की प्रात।

तो उसको यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि जन्म-मरण, सयोग-वियोग जीवन के आवश्यक अङ्ग है। उसकी परिपूर्णता में इनका सिक्रय हाथ है। किंव की वेदना ने चिन्तक पत को जन्म दिया। अब वह प्रकृति के बाह्य सौन्दर्य का निरीक्षक नही रहा, मानव-हृदय का पारखी हो गया। प्रकृति के उपादान उसे किसी अज्ञात सत्ता की झाँकी देने लगे। 'पल्लव' की 'मौन-निमत्रण' कविता इसी भाव की ओर सकत करती है। 'गुञ्जन' के पहले पन्त की काव्य-चेतना की यही सिक्षप्त पृष्ठ-पीठिका है, जिसके बाधार पर 'गुञ्जन' का मानव-महल खडा किया गया है।

'गुञ्जन' पत की समस्त रचनाओं का वह सगम है, जहाँ कवि की समग्र भाव-लहरियाँ एकत्र होकर मैंवर पैदा करती है, जिनके वात्या-चक्र में प्रवेश पाना साधारण व्यक्तित्व के लिए आसान नहीं। 'गुञ्जन' कवि-जीवन की सांधना का वह उच्च शिखर है, जिस पर किंव की तीक्षण कल्पना और गभीर चिन्तना सदैव लास्यमृत्य करती रहती है, जिसकी चोटी पर साधारण बुद्धि की पहुँच नही हो सकती।
'मुञ्जन' पत की सशक्त काव्य-चेतना का निदर्शन है। यहाँ उनके विश्वास, विचार,
तथा मान्यताएँ सब-कुछ गम्भीर और परिपक्षेव हो गए है। उनका पुराना दृष्टिकोण
यहाँ सम्पूर्णत बदल गया है। उसने जीवन और जगत् के सारे रहस्यो को जान लिया
है। इसीलिए 'वीणा', 'म्रन्यि', 'पल्लव' की रचनाओ से 'गुञ्जन' बिल्कुल भिन्न हो
गया है। 'गुञ्जन' मे पहली बार किंव ने भावना और चिन्तन के बीच समन्वय
उपस्थित करने की चेष्टा की है और इसमें वह सफल भी हुआ है। प्रो० शिवनन्दनप्रसाद के शब्दो में "भावना और चिन्तन का यही समन्वय 'गुञ्जन' में पत जी की
भाव-धारा का पृष्ठाधार है।" "

'गुञ्जन' पत की काव्य-साधना का एक नितान्त नूतन और उज्जवल नक्षत्र हैं। उसकी विशेषता विचारों की नवीनता और दृष्टिकोण भी मौलिकता में हैं। यद्यपि पत की समस्त रचनाओं में कुछ-न-कुछ नई बात अवश्य रहती हैं, लेकिन जीवन के सिद्धान्तों का जो विद्रोहात्मक, पर सयत विस्फोट 'गुञ्जन' में हुआ हैं, वह अन्यत्र नहीं हुआ। जीवन, जगत्, सौन्दर्य, प्रेम आदि के प्रति कवि के विश्वास बिलक् ल बदल गए हैं। सौन्दर्य को ही ले तो हम देखेंगे कि अब उसे पतझड या बियाबान जगल देखने को नहीं मिलते हैं, अब वह सच्या की चिता पर उषा के सिन्दर को मस्म होते नहीं देखता। अब तो प्रकृति के हर रूप में उसे अपूर्व सौन्दर्य की झाँकी मिलती हैं। 'गुञ्जन' का प्रथम गीत हमारे इस कथन को पुष्ट करता हैं

'अब फैला फूलो में विकास, मुकुलो के उर में मदिर वास, अस्थिर सौरभ से मलय-स्वास।'

जीवन और जगत् के प्रति भी किव का वृष्टिकोण बदल गया है। यहाँ पन्त एक दार्शेनिक हैं, जिन्होने ससार को, उसके मानव को नये चश्मे से देखा है। किव जीवन को सुख-दुख, सयोग-वियोग का सिध-काल कहता है। जीवन की सार्थकता इनकी उपयोगिता में हैं, न कि त्याग में

> 'यह साँक उषा का आंगन ध्रालिंगन विरह मिलन का विर हास-अथुमय ध्रानन रे इस मानव-जीवन का।'

पत का प्रेम भी अब ऐन्द्रिकता और वैयिक्तकता की चहारदीवारी से मुक्त होकर विश्व-कल्याण की साधना बन गया है। अब उसे शारीरिक वियोग-वेदना में विश्वास नही। अब तो वह अपनी प्रेयसी के रूप-सौन्दर्य मे विराट् विश्व को समाहित करके उसका दर्शन करना चाहता है। उसकी व्यक्तिगत प्रेम-साधना

१. 'पन्त का गुञ्जन', पूछ ११४

विश्व-प्रेम-साधना बन गई है। सकीर्णता की दीवार को ब्हाकर अब वह किसी उच्च भाव-भूमि पर खड़ा हो चुका है। उसकी आँखो के आँसू थम गए है, हृदय की विद्याध बेदना भी ठड़ी पड़ गई है। अब वह ठड़े दिल से विश्व-जीवन से सबध रखने वाले प्रश्नो पर एक नई दृष्टि से सोचता है, मानव शाश्वत प्रश्नो के उचित समाधान की खोज करने में सलग्न है। इसलिए गुञ्जन' अन्तर्राष्ट्रिय काव्य-पुस्तको में गिना जा सकता है। यह विश्व की सम्पत्ति है।

'गुञ्जन' का दर्शन—जीवन-दर्शन, पत के व्यापक अध्ययन, अनुशीलन, मननु चिन्तन तथा उनकी समन्वय-बुद्धि का स्वस्थ परिणाम है। पन्त किसी भी दर्शन-परम्परा के अनुयायी नही है। उनकी चिन्तन-पद्धति नितात नूतन और स्वतन्न है। स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामकृष्ण के दार्शनिक सिद्धातों से वे अवस्य प्रभा-वित हुए है, फिर भी उनकी विचार-घाराएँ सदैव बदलती रही है, एक निश्चित दिशा की ओर 'गुञ्जन' के दर्शन पर स्वामी विवेकानन्द तथा रामकृष्ण का भारी ऋण है। इसके बारे मे हम अन्यत्र लिखेगे।

'गुञ्जन' मे पन्त ने अपनी समन्वयवादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। समन्वय समभौते का रास्ता होता है और समझौता मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का अवलम्बन निरपेक्ष तथा निष्पक्ष निर्णय का सुपरिणाम होता है। पन्त ने 'गुञ्जन' में इसी मध्यम मार्ग को अपनाया है। वे सीमा या मर्यादा का अतिक्रमण करना नही चाहते, नयोकि दु ख का मुख्य कारण है 'अति-इच्छा':

#### 'बढने की ग्रति इच्छा में जाता जीवन से जीवन'।

'गुञ्जन' पत के भविष्य किव-जीवन का आभास भी देता है। यहाँ का किव 'मानव' का किव हो गया है। निराधार स्वप्न की कल्पना किव को अब किकर प्रतीत नही होती। अब वह सुझी मानव-समाज का निर्माण करना चाहता है। 'युगान्त', 'युगवाणी', 'ग्राम्या', में वह सुझी-सम्पन्न समाज की सृष्टि करने में तल्लीन है। लेकिन शीघू ही उसे यह विश्वास हो जाता है कि जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा की घितत को नही पहचानता तब तक वह किसी भी तरह की शांति नही प्राप्त कर सकता। इस विश्वास से प्रेरित होकर वह 'स्वणं-धूलि', 'स्वणं-किरण', 'मधुज्वाल', 'युग-पथ' की सृष्टि कर रहा है। 'गुञ्जन' की भाव-घारा का ही विकास इन काव्य-पुस्तको में हुआ है। इसमे किव ने आत्मा की असाधारण शक्ति का परिचय पहले ही दे दिया था 'ग्रात्मा है सरिता के भी, जिससे है सरिता सरिता।' पत की आधुनिकतम भाव-दिशा 'गुञ्जन' की ओर ही है, इसीलिए यह पुस्तक उनकी समस्त रचनाओ की मध्यम कडी है।

<sup>॰ &#</sup>x27;ग्रङ्कत ' पट्ट १४

# चन्द्रगुप्त: ऐतिहासिक दृष्टि से

प्रसाद की नाट्य-कला का महत्त्वपूण तत्त्व उनकी ऐतिहासिकता है। उनके गंभीर बच्ययन और मनन का अनुमान हम उनके ऐतिहासिक अन्वेषणों से कर सकते हैं। उनका ऐतिहासिक ज्ञान नाटकों की लम्बी-चौडी शुष्क मूमिका तक ही सीमित न था। उन्होंने अपनी खोंजों के तकं-सगत प्रमाण भी दिये हैं। अतीत की टूटी लिडियों को एकत्र करने का जो कार्य प्रसाद ने किया है वह सराहनीय हैं। यौवन की मस्ती में मस्त इस नाटककार ने अपनी कल्पना और भाव-भगिमा से इतिहास के रूखे-सूखे पृष्ठों में जीवन का रस डाल दिया हैं। अतीत के रगीन चित्र हमारी आँखों के सामने नाचने लगते हैं। 'इतिहास के खडहरों में भी इसी मस्ती से समने वाला यह' लेखक इस दृष्टि से भी मावना और विज्ञान के समवन्य की प्रतिमा बनकर साहित्य-जगत में उपस्थित हुआ।' अपने नाटकों में प्रसाद इतिहास-कार ही नहीं, एक कलाकार भी हैं। उन्होंने अपनी कल्पना से कई घटनाओं तथा पात्रों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किये हैं।

प्रसाद के समस्त ऐतिहासिक नाटको में सम्भवत 'चन्द्रगुप्त' ही एक ऐसा नाटक है जिसके प्राय सभी प्रमुख पुरुष पात्रो के नाम इतिहास में मिलते हैं। उनमे निरुद्ध, राक्षस, वरहिच, चन्द्रगुप्त, शकटार, चाणक्य, पर्वतेश्वर और आमिक तथा व्यवनो में सिकन्दर, सिल्यूकस, फिलिप्स, मेगास्थनीज—सभी इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति है। स्त्री-पात्रो में कल्याणी और कार्ने लिया की चर्चा मी इतिहास-प्रन्थों में मिलती है। इसी तरह इस नाटक की प्रमुख घटनाएँ इतिहास-सम्मत ही है। इसकी कथा के लिए प्रसाद ने प्राय उन्ही ऐतिहासिक घटनाओं को चुना है जो या तो ऐति-हासिक तथ्य के रूप में प्रचलित है या जिनके विषय में इतिहास-लेखकों में मतमेद है। मसाद ने ईतिहास के विवाद-अस्त विषयों तथा प्रश्तों का उचित समाधान प्रस्तृत करने की चेंग्टा करके अपनी ऐतिहासिक बुद्धि की तीक्ष्णता का परिचय दिया है। 'चन्द्रगुष्त' के अध्ययन के सिलसिले में सबसे पहले यह देखना चाहिए कि किन ऐतिहामिक उद्देश्यों से अनुप्राणित होकर प्रसाद ने इसकी रचना की है।

भारत ग्रीको से कभी पराजित नहीं हुग्रा यूनानियों को दोबार भारत में आगे बढ़ने से रोकना और अपने देश से उन्हें निकालकर स्वतंत्र भारत की कीर्ति की उज्जवलता बनाये रखना इस नाटक का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। चन्द्रगुप्त और चाणक्य देश के स्वातत्र्य-गौरव की रक्षा में प्रयत्नशील है, जिसकी ओर नाटककार ने प्रथम अक के प्रथम दृश्य में ही इसका सकेत कर दिया है। भारत में मुसलमानों के पैर ईसा की १२ वी शताब्दी में जम सके थे। इसके पूर्व, लगभग पाँच हजार वर्षों तक मारतीय स्वतंत्रता की कीर्ति बराबर उज्ज्वल बनी रही । यदि उस पर थोडा-बहुत हल्का धब्बा है तो वह ग्रीको की पचनद प्रदेश की विजय का है। पाश्चात्य इतिहास-लेखको ने अपने पक्षपातवश भारत पर बहुत प्रानी यूरोपीय विजय सिद्ध करने की चेच्टा अपने ग्रथो में की हैं। उनके तर्कों का साराश यह है कि यूनानी सेना का सामना भारतीय सेना न कर सकी थी, इसका परिणाम यह हुआ कि वे (भारतीय) कई बार ग्रीको से पराजित हुए। विश्व-विजेता सिकन्दर का विचार पचनद-प्रदेश की विजय से उत्साहित होकर समस्त भारत को पददिलत करने का था लेकिन अन्त में अपने विस्तृत साम्राज्य में किसी आतरिक विद्रोह फूट पडने की सूचना पाकर उसने यह विचार स्थगित कर दिया और स्थल-पथ से अपनी सेना भेजकर स्वय जल-मार्ग से लीट गया। पारचात्य इतिहासकारो ने अपने ऐतिहासिक ग्रथो मे उपरिलिखत बातों को प्रमाणित करने में ही अपनी सारी बल बुद्धि का दुरुपयोग किया है। प्रसाद के नाटक 'चन्द्रगुप्त' मे उपय् वत ऐति हासिक विश्वासीका खण्डन किया गया है।

## सिकन्दर विजयी नहो. पराजित था

इधर की ऐतिहासिक खोजो से पता चला है कि विदेशी इतिहासकारो का उपर्युक्त विश्वास नितात पक्षपातपूर्ण और कपोल-कल्पित है। सिकन्दर के भारत-विजय का विचार स्थिगत करने और विश्वविजय का सुनहला सपना भग होने का मूल कारण कुछ दूसरा ही था। वह यह कि सिकन्दर की सेना पर भारतीय वीरो का आतक बैठ गया था। यह बात वर्तमान यूरोपीय इतिहास-लेखको ने भी स्वीकार की है कि पर्वतेश्वर की सेना ने यूनानियों का जिस वीरता के साथ सामना किया वह सिकन्दर को अभूतपूर्व और अति उन्नत जान पढी। इसी लिए उसने पौरव (पुरु) से सिंध करना उचित समझा। युनानी सेना का साहस टूट चुका था। इसी समय सिकन्दर को मगध की उस लक्षाधिक सेना के सगठित होने की सूचना मिली जो पौरव की सेना से अधिक कुशल और शक्तिशालिनी थी। सिकन्दर ने मगध की सेना का सामना करने के लिए अपनी सेना को बार-बार समझाया लेकिन आगे बढने से उसने इन्कार कर दिया । विवश होकर सिकन्दर को रावी-तट से लौट जाना पहा । प्रसाद के 'चन्द्र-गृप्त' की रचना इसी दूसरी ऐतिहासिक खोजपूर्ण बातो को सामने रखकर की गई है। प्रसाद ने यह सिद्ध करना चाहा है कि भारत में रावी तट तक सिकन्दर के बढ आने का कारण था पचनद-प्रदेश (पजाब) का उस समय छोटे-छोटे राज्यों में बँटा होना, जिसमें पारस्परिक सगठन का सर्वथा अभाव था। परन्तु पर्वतेश्वर की पराजय से चिन्तित होकर स्वदेश की स्वतंत्रता को सकट में जानकर अनेक भारतीय युवक सर्चत हुए और उन छोटी-छोटी शक्तियों को उन्होंने इस तरह सगठित कि या कि यवन-सेना को छौटते समय पग-पग पर बाबाओं और विरोधों का सामना करना पड़ा। उन्हें अनेक प्रकार की क्षति सहनी पड़ी। स्वय सिकन्दर ऐसे ही एक युद्ध भे घायल हुआ। कुछ इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि इसी घाव के कारण बैंबिलोनिया में उसकी मृत्यु हो गई।

लगभग २० वर्षों के बाद नये यूनानी सम्राट् सिल्यूकस ने अपने पूर्वी धिकारी सिकन्दर के अधूरे अरमान को पूरा करने का पुनः साहस किया। भारत की स्थिति इस समय तक बदल चुकी थी और छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर मगध के चक्रवर्ती सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यं का सुशासन था। सिल्यूकस इस परिवर्तंन से पूर्गंत अवगत था और इसलिए इसके साहस की हमे प्रशसा करनी चाहिए। दो-चार छोटे-मोटे स्थानों को जीतने के बाद यूनानियों की भिडन्त मगध की चतुरिगणी सेना से हुई। चाणक्य की कूटनीतियुक्त दूरदिशता ने यूनानी सेना को भागने का रास्ता तक न दिया। अन्त में सिल्यूकस को चन्द्रगुप्त से सिन्ध करनी पढ़ी और विजित प्रदेशों के साथ अपनी कन्या भी उसको सौपने में उसने गौरव समझा। प्रसाद का नाटक 'चन्द्रगुप्त इतिहास की इसी पृष्ठभूमि पर खढ़ा किया गया।

चन्द्रगप्त मौर्य पिप्पलीकाननवासी क्षत्रिय वीर था, शद्र नही चन्द्र ग्रुत मौर्य के विषय में विद्वानो का गहरा मतभेद है। जर्मन विद्वान मैक्समूलर 'मौबं' की उत्पत्ति एक शुद्रा मुरा से उत्पन्न चन्द्रगृप्त के जन्म से बताते है। यह भ्राति विशेषत ग्रीक इतिहासकारो के कारण आरम्भ हुई अथवा यह भी हो सकता है कि नद-वश-विषयक जनश्रुति चन्द्रगुप्त पर आरोपित की गई हो । कुछ इतिहास-कारो का यह भी कहना है कि चन्द्रगुप्त महानन्द का पुत्र था, परन्त यह बात अब बद प्राय: सभी विद्वानों के मत से भ्रान्ति ठहरती है। ऐसे बहत-से प्रमाण मिलते है जिनसे यह पता चलता है कि चन्द्रगुप्त और नन्द-राजकुमारी में प्रेम-सबन्ध था। कालान्तर में उन दोनो का विवाह भी हुआ और उन्ही की सन्तान बिन्द्सार थी जो चन्द्रगुप्त के बाद शासक हुआ। इसका स्पष्ट उल्लेख श्री टी० एल० शाह के 'Ancient India', vol. II में किया गया है। तीसरी प्रामाणिक बात यह जिसकी और प्रसाद जी ने भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, कि चन्द्रगुप्त वीर क्षत्रिय था और उसका जन्म पिप्पलीकावन (वन) के मोरिय जाति के क्षत्रियों में हबा था। इतिहासकार नी० ए० स्मिष (V. A. Smith) ने भी इस मत की पिट में बताया है कि नन्दो और मौयों का कोई रक्त-सम्बन्ध चन्द्रगप्त से न था। इन मोरियो का उल्लेख बौद्ध प्रथ, 'दीवनिकाय' के 'महापरि-निब्बाण सद्र' में मिल चका है। बुद्ध के जीवन-काल में ही वर्तमान गोरखपुर के पूर्व-उत्तर भाग मे इन सोरियो । (मौयों ) का प्रजातात्रिक राजा था । सभवत: इसी राज्य के किसी क्षत्रिय सरदार का पुत्र चन्द्रगुप्त था। पीछे चलकर यह राज्य महापदानन्द के राज्य-विस्तार के कारण मगध के शासन में चला गया और कालान्तर में नन्द की उच्छुबलता से मुक्त होते ही इच्छा रखने वालो का नामक मौर्य वशीय चन्द्रगृप्त

हुना । प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने भी अपनी पुस्तक 'Political History of Ancient India' मे इस मत की पृष्टि की है। मीक इतिहासकार Gustivies का कहना है कि चन्द्रगुप्त के व्यवहार से रुष्ट होकर नन्द ने उसे बन्दी बनाने की आजा दी, जिससे प्राण बचाने के लिए उसे भागना पडा। जिन दिनो चन्द्रगुप्त मगघ से भागकर सुदूर पश्चिमोत्तर सीमा पर पहुँचा उस समय उसका परिचय एक बाह्मण विष्णागृप्त से हवा, जिसका सम नाम चाणक्य या कौटिल्य था। वह तक्षशिला का निवासी और वही के विश्वविद्यालय का स्नातक था। तक्षशिला-विश्वविद्यालय में कोशल, काशी, मल्ल अादि राज्यो के राजकुमार विद्याध्ययन करते थे। यह सस्था विविध शास्त्रो का ज्ञान कराती थी और तत्कालीन समाज और राजनीति के नियत्रण में उसका प्रच्छन्न हाथ अवश्य रहता था। सिकन्दर के आक्रमण-काल में यही प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र विद्रोह का प्रधान केन्द्र था। वहाँ उस समय कृटविद्या और सैन्य-गास्त्र-विशाख चाणक्य और उनके प्रिय शिष्य चन्द्रगुप्त वर्तमान थे। Habell साहव ने इतिहास के इस पहलू पर काफी विस्तार के साथ अपनी पुस्तक 'The History of Aryan Rule in India' के पाँचवे अध्याय में वर्णन किया है। प्रसाद के नाटक चन्द्रगुप्त की ऐतिहासिक कथा के केन्द्र में तक्षशिला की कूटनीति ता को काफी महत्त्व दिया गया है।

### चन्द्रगुप्न 'वृपल' नही था

इनके अतिरिक्त प्रसाद ने एक बहुत ही विवाद-ग्रन्त पर महत्त्वपूर्ण विषय पर अपनी ऐतिहासिक खोजी बुद्धि का निर्णय दिया है। सस्कृत नाटककार विशासदत्त ने अपने नाटक 'मुदाराक्षस' में चन्द्रगु'त को 'बुषल' कहकर सबोधित किया है। इस 'बृषल' शब्द को लेकर आलोचकों में बड़ा भारी विवाद हुआ है। इतिहासकारों ने इस शब्द के विविध जयों पर प्रकाश डालते हुए इसकी वैज्ञानिक खोज की है। कोष में 'बृषल' शब्द का अयं शूर, बौद्ध, चन्द्रगुप्त आदि है। प्रश्न यह होता है कि चाणक्य ने अपने परम प्रिय शिष्य चन्द्रगुप्त को वृषल (शूद्र) शब्द से क्या सम्बोधित किया जबकि वह (चन्द्रगुप्त) सर्व-ग्ण-सम्पन्न तथा एक आज्ञाकारी शिष्य था। प्रसाद के 'चन्द्रगुप्त' में पर्वतेश्वर और चाणक्य के बीच जो बातें हुई उसके सिलसिले में चाणक्य ने वृषलत्व की जो व्याख्या की है, वह इस प्रकार है—'आयं किया-कलापो का लोप हो जाने से इन लोगो (मौयों) को वृषलत्व मिला, वस्तुत ये क्षत्रिय है। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके क्षत्रिय होने में कोई सदेह नहीं है।

ग्रीक शब्द-कोष मे एक शब्द Bacilio आया है, जिसका अर्थ है 'राजा'। यह निर्विवाद है कि मौर्यों का सम्बन्ध और विशेषत चन्द्रगुप्त का, ग्रीको से अवश्य हुआ था। सिल्यूकस ने उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध (Matrimonial alliance) स्थापित किया था। समव है कि ग्रीको के सम्पर्क में आने से चन्द्रगुप्त को लोग Bacilio शब्द से सबोधित करतें रहे हो और पीछे चलकर

बौद्धों के प्रभाव से उस शब्द का उच्चारण विकृत हो गया हो---'वैसिलियो' से 'व्यल' हो गया हो, जो एक आदर-सूचक शब्द हैं।

प्रसाद के नाटक 'चन्द्रगुप्त' में बहुत-से विवाद-प्रस्त ऐतिहासिक प्रश्नों का सुलझाव उपस्थित किया गया है। ऊपर मैने दो-तीन बातों की ओर लक्ष्य किया है। अत आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रसाद के नाटकों का अध्ययन-अध्यापन इतिहास के आलोक में हो। उन्होंने बहुत-सी नई बाते बतलाई है, जिनके बारे में हमारे इतिहासकार अब तक मौन रहे है। 'चन्द्रगुप्त' के 'वृषलत्व' की व्याख्या उनकी अपनी ऐतिहासिक खोज है। अतः प्रसाद न केवल वाटककार थे, जरन एक खोजी इतिहासकार भी।

# हुंकार

दिनकर एक प्रगतिशील कवि है। ऐसा कवि अपने को युग की आवश्यक-ताओं और परिस्थितियों से सचालित होते हुए भी उनका दास नही होता, उन परिस्थितियों को ही बदल डालने की क्षमता उममें रहती है और हर महान कलाकार इसी अर्थ में महान् होता है कि उसने अपने युग को बदला है। दिनकर के काव्य में आधिनक भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएँ मुखरित हुई है और इसीलिए उनका काव्य जीवन-काव्य है, जो जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति पर बल देता है, विषमताओं का विरोध करता है और विभीषिकाओ को दूर करना चाहता है। उनकी काव्य-कृतियो में 'हुकार' का इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है कि यही से कवि ने जीवन की वास्तविकता को समझने-परखने और उस पर टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता समझी। 'हुकार' के पहले दिनकर 'रेणुका' में अपनी रगीन कल्पना के चमकीलें मोतियों का सग्रह करने में लगे थे। 'हकार' में उनके मन-मध्य का गुञ्जन शान्त पढ गया है। -यहाँ उनका कवि जीवन की कठोर वास्तविकता से टक्कर लेता है। समाज की रूढियो, किसान-मजदूर की विवशताओ, देश की निस्सहाय औरती तथा बच्चो की मुसीबतो को देखकर वह आठ-आठ आँसू बहाता है। देश की गिरती हुई अवस्था को देखकर उसका कलेजा फटने लगता है और फिर आवेश में आकर अपने हृदय की सारी कोमलता को, अपने रगीन और मधुर सपनो को देश के चरणो में अपित करके क्रान्ति का हुकार भरता है। वह चारण-कवि बनकर देशवासियो को जागरण-मत्र देता है।

दिनकर के व्यक्तित्व में सामाजिक जागरण का प्रथम विस्फोट 'हुकार' में ही हुआ है। बदले हुए समय के अनुकूल चलने के लिए ये यही विवश हुए। इस काव्य-पुन्तक की प्रथम दो कविताएँ—'आमुख' और 'असमय बाह्वान'—किंब के इस काव्य-परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं। इस पुस्तक में किंव को अपनी भाव-दिशा बदलनी पड़ी हैं। युग की विभीषिकाओं ने उनके मानस-ससार में अशान्ति और हलचल पैदा की और उसकी उमडन ने उनकी भाव-दिशा बदल डाली। किंव के काव्य-इतिहास में ये दो कविताएँ उनके किंव-व्यक्तित्व की काव्य-चेतना को स्पष्ट करने वाली सिद्ध हुई हैं।

दिनकर का निर्माण वर्तमान युग की आवश्यकताओं ने किया है। इतिहास-प्रेम होने के कारण ये ऐतिहासिक चेतना को अपने काव्य की लीक बनाकर सदैवा चलते रहे है। वर्तमान ऐतिहासिक घटनाओं से इनका काव्य सदैव प्रेरित और प्रमावित होता रहा है। 'हुकार' में उनकी कविता की जो दिशा बदली है, उसका मूल कारण देश की निर्धनता और परतत्रता है, जिसकी करण पुकार से कवि का हृदय बान्दोलित हो उठा। किसी भी परतत्र देश में दिनकर-जैसे कवि का जन्म स्रेना एक स्वामाविक बात है। इससे उस देश की महानता का परिचय मिलता है। कालेज-जीवन में ही इस कवि को, ससार के नक्शे मे, भारत की सामाजिक, सास्क्रतिक तथा बार्थिक अवस्था जर्जर और दयनीय दीख पडी थी। इसकी गहरी प्रतिक्रिया उसके कोमल मन पर भी हुई। उन दिनो, १९३०-३१ मे, देश मे कातिकारी विचारों की जड जमती आ रही थी। विशेष तौर से बगाल में कातिकारियों का एक अच्छा-खासा दल तैयार हो बका था, जिसने ब्रिटिश सरकार से हिसात्मक छहाई छडने की ठानी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन् ३०-३१ में होने वाले स्वाचीनता-सप्राम के आन्दोलन ने भा कवि के मन को अच्छी तरह झकझोरा था । बह आत्म-विरोधी विचारों के बीच दोलायमान हो उठा। उसके मानसिक संघर्ष की अभिव्यक्ति 'असामयिक आह्वान' में हुई है।

'हकार' से पहले दिनकर या तो अपने मन कल्पित मधुर सपनो की रागिनी गाते थे या प्राचीन गौरव के अविशष्ट चिन्हों पर करण गीले गीत लिखते थे। 'हकार" की 'आमुख' शीर्षक कविता इस पुस्तक की भूमिका हे जो यह बतलाती है कि किट ने अपने काव्य में दिशा-परिवर्तन क्यो किया ? उसके हृदय की कोमल रगीन कल्प-नाएँ क्यो छिन्न-भिन्न हो गई ? अरमानो की बस्ती को जलाकर खाक क्यो कर दिया गया ? इन्ही प्रश्नो के उत्तर 'हुकार' की प्रथम दो कविताओं में दिये गए है 🛦 देश की गरीबी के प्रति अत्यधिक जागरूक होने के कारण दिनकर अन्तम् सी न होकर बहिम बी हो गए। एक लेखक ने ठीक ही लिखा है कि ''विषम परिस्थितियोः के रहते हुए भी दिनकर के हृदय के किसी कोमल तन्तु और सुकुमार भावना ने ही। उन्हें कवि बना दिया था, अन्यथा वह राजनीतिक क्षेत्र में कृदकर दुईं बातकवादी बन जाते। ठीक इसके विपरीत, सचाई यह है कि यदि युग की विभीषिका काफी अवल नहीं होती तो वह निश्चय ही सौन्दर्य के भावक और प्रेम के गायक होते।" दे दिनकर यदि युग की वास्तविक चेतना के प्रति अपनी आँखे बन्द कर लिये होते तो के निस्सदेह छायावाद की कुहेलिका मे जा छिपते और तब हम उन्हें उसी अर्थ में 'कायावादी कवि' की सजा देते जिस अर्थ में पन्त, महादेवी, प्रसाद, निराला इत्यादि को दी गई है। दिनकर को छायावादी किव का सस्कार जन्म से ही मिला था। "रेखुका", 'रसवन्ती' में उन्होने छायावादी सौन्दर्य-चेतना का जो परिचय दिया है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके काव्य का प्रकृत प्रवाह किस ओर उन्मुख हो सकता था। छेकिन 'कल्पना-कुमारी' का साथ न देकर उन्हें 'क्रान्ति-कुमारी' को

१ 'विनकर और उनकी काव्य कृतियां,' पु॰ ६३

स्थानी जीवन-सिगती बनाना पडा। युग की विषम परिस्थितियाँ उन पर इतनी अधिक हाबी हुई कि वह उनसे अपनी रक्षा न कर सके। मां-भारती की करण पुकार ने उन्हें अपनी और आकृष्ट किया। किव ने अपनी नगी आँखें खोलकर देखा— ससार की प्रगति के मार्ग को असुरों ने अवरुद्ध कर दिया है, ये उसे फलने-फूलने और उन्तित नहीं करने देते। शोषक और शोषित तथा शासक और शासित का सबर्ष वढता जा रहा है। समय बदल चुका है। किव को भी समय के अनुकूल काम करना पडता है। लेकिन उसके भी अपनी इच्छाएँ होती है। क्या वह उन्हें अनसुना कर दे? यह कैसे हो सकता है? जवानी के दिनों में कोमल माव तथा रिगीन कल्पनाएँ अठखेलियाँ करती ही है। व्यक्तिगत सुख-दु ख की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति सत्य अवरुय होती है, लेकिन इनसे देश तथा समाज को क्या लाभ ? 'रेणुका' में किव ने अपने हृदय के उमडते हुए भावों को इन पक्तियों में व्यक्त किया.

भावों के आवेग प्रवल,
मचा रहे उर में हलवल ।
कहते दूर के बांच तोड,
स्वर स्रोतों ने बह-बह अनजान ।
तृण-तल, लता-गुल्म, जल-यस्न को,
स्वा लेंगे हम बनकर गान ।

लेकिन, इसके विपरीत, 'हुकार' में किव को अपने ऊपर इतना भी अधिकार नहीं रहा कि रजनी-रानी के आगमन पर वह झीगुरो के स्वर में अपनी प्रिया की नृपुर-ध्वित का अनुभव कर सके, पूर्णिमा के चाँद की अनुपम शोमा देखकर अपने जी की थकान मिटा सके, स्निग्ध और शीतल चाँदनी में दो क्षण बैठकर अपने आणो को विश्राम दे सके। वह अपनी सरस्वती से प्रश्न करता है :

देति, कितना कट् सेवा धर्म, न अनुचर का निज पर अधिकार, न जिपकर भी कर पाता हाय! नहपते धरमानो को प्यार!

सेवा धर्म बडा कठोर होता है। इसके सामने व्यक्तिगत सुख-दुख तथा आधा-निराशा का कोई महत्त्व नही होता। जो देश परतत्र है, जहाँ सवंत्र शोषण की आग लगी हो, पेट की ज्वाला से लोग तडप रह्य हो—ऐसी विषम घढी में किव अपने ही सुख-दुख की चारदीवारी में बद रहकर अपनी मन किल्पत स्वप्त-प्रिया की मनुहार में लगा रहे, इससे बढकर लज्जा और पुरुषायंहीनता की बात और क्या हो सकती है ? 'हुकार' में दिनकर के सामने ऐसी परिस्थित उत्पन्न हुई है। उनकी मानसिक स्थितियो की उलझन इन पिनतयो में ट पडी है:

१- 'हुद्भार,' पृ० ह

र्चांबनी की अलको में गूँथ छोड दूँ क्या अपने अरमान ! आह ! कर दूँकिलयो में बद मधुर पीडाओ का वरदान !

यह है किव का तीव्र मानसिक सघर्ष, जिसको भेदकर वह खुळे वातावरण मे निकळ आना चाहता है।

'हुकार' की रचना उस काल में हुई थी जब दिनकर केवल ३० साल के नौजवान थे। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के मन में रगीन कल्पनाएँ अठलेलियाँ करती ही है। किव तो स्वमाव से ही कल्पना का धनी और अनुभूति का राजा होता है। दिनकर को अपनी जवानी के दिनों में अपने हृदय की व्यक्तिगत कोमल भावनाओं से काफी समय तक तीन्न संघर्ष करना पडा था। जवानी के तपते दिनों में मधुर आशाओं का बिल्दान करने के लिए बहुत बड़े साहस और धैंयें की आवश्य-कता होती है। दिनकर ने उन दिनों यही किया—अपने समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए। उन्होंने समिष्ट के लिये व्यष्टि की आहुति देदी। उन्होंने देश के निर्धन किसान-मजदूरों की करण पुकार सुनी, जो उनके हृदय में उठने वाली आँधी से अधिक मामिक और प्रचड़ सिद्ध हुई। अन्त में किव ने 'बीन के तार' को तोड-मरोडकर फेक दिया और 'भैरव हुकार' करने के लिए 'चाँदी का उज्जवल शख' उठा लिया तब माँ-भारती के सामने नतिशर होकर आश्वासन-मरे शब्दों में कहा

नहीं जीते जी सकता देख, विश्व में भुका तुम्हारा भाल। वेदना-मधु का भी कर पान, आज उगलेंगा गरल कराल।

तभी किव के मानस में बीरता, ओज और उत्साह का, सचार हो उठा। वह अगस्त्य की तरह सागर को सोखने के लिए, जग के खाडव-बन में आग लगाने के लिए, पूँजीपितयो (वासव का देश) को लूट लेने के लिए, कमर कस लेता हैं। वर्त-मान की जय बोलकर युग के अग्निकुड में कूद पड़ता हैं। उसे इस बात का दृढ विश्वास होने लगता है कि न केवल भारत में वरन् समस्त एशिया में 'स्वर्ण विहान' और 'नव जागरण' की किरगो फूटकर रहेगी। इस हुकार में दिनकर के मावो को नूतन दिशा मिली है जो 'रेणुका' से बिलकुल मिन्न है। इतना ही नही, किव की कविता-कामिनी भी वेणी के बचन खोलकर कान्ति-कृमारी का रूप घारण कर खेती है.

'मुक्त केशिनी खड़ी द्वार पर कब से भावी की रानी।' इस तरह अतीत, नारी और सौन्दर्य का यह भावुक किव क्रान्ति का राग अशान्तिः के सितार पर छेडने को तैयार हो जाता है। यह छायावादी किवयो पर व्यग के

१. हुद्धार ० १०

छीटे उछालते हूए कहता है 'किव ' तुम बैठे-बैठे कोमल भावो की कविता लिखो। तुम घरती के सुख-दुख की बाते गीतो में न लिखकर काल्पनिक स्वप्नलोक के भाव गीतो में भर जीवन के साथ खिलवाड करो। मैं तो इस समय वर्तमान विश्व में प्रकाश और अधकार के बीच छिडे हुए युद्ध का चारण बनूँगा—नये जागरण का वैतालिक बनूँगा।' यथा:

अमृत गीत तुम रची कलानिधि ! बुनो कल्पना की जाली, तिमिर ज्योति की अमर-भूमि का में चारण, में वैताली ।

दिनकर के काव्य-पथ पर 'हुकार' वह मील-स्तम है जहाँ से उसकी दिशा सर्वथा दूसरी ओर मुड गई है और जो अब तक के काव्य-विकास में राज-पथ का काम करता है। यही से दिनकर का काव्य एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर हुआ है जिसकी परिणति 'कुश्केश्वर' में हुई है। अत उनकी काव्य-कृतियों में 'हुकार' का वही स्थान है जो स्थान पत की कृतियों में 'गुड्जन' का, फूकों में पराग का, शरीर में आत्मा का और अँगूठी में नगीने का होता है। यह किव के व्यक्तित्व का सार रूप है। उनकी कृतियों में सबसे अधिक लोकप्रियता भी इसी काव्य-पुस्तक को मिली है।

इसके अतिरिक्त, हुकार न केवल कवि के दिक्-परिवर्तन का सूचक है, वरन् यह हिन्दी-काव्य-साहित्य की बदली हुई प्रवृत्तियों का भी परिचायक है। इस काव्य-कृति ने आधृतिक हिन्दी-कविता के इतिहास में एक सर्वथा नृतन अध्याय खोला है। इसके प्रकाशन ने हिन्दी-ससार में खलबली मचा दी थी। हिन्दी के सजग पाठको ने तभी यह अनुमान किया या कि हिन्दी-कविता अब छायावाद की कुहे लिका से बाहर निकलकर, स्वच्छ तथा निर्मल वातावरण में साँस लेकर, तथाकथित 'प्रगतिवाद' के लिए क्षेत्र बनाने निकली है। साथ ही, यह भी सिद्ध हुआ कि हिन्दी के कल के छायावादी कवि आज के प्रगतिशील क्यो हुए। वस्तुत दिनकर ने ही सर्वप्रथम युग की कठोर पुकार सुनी और उसके अनुहप अपने काव्य का स्वरूप निश्चित किया। यो तो हिन्दी मे प्रगतिवाद का श्रीगणेश सन् १९३५ से ही माना जाता है, लेकिन 'ग्राम्या' से भी पहले दिनकर इस क्षेत्र मे आ चुके थे। सच तो यह है कि सन् '३५ के बाद हिन्दी की वर्तमान कविता की दिशा में परिवर्तन लाने का एकमात्र श्रेय दिनकर को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हिन्दी-कविता को वस्त्वादी आवरण दिया और उसे भाव-लोक से उतारकर वस्तु-लोक की ठोस भूमि पर खडा किया। इस कवि की प्रथम कृति 'रेगुका', जिसकी रचना सन् '३५ में हुई थी, में भी काव्य की इस नई प्रवृत्ति का दर्शन हुआ है। अत दिनकर का 'हुकार' हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नवयुग का जागरण-सदेश लेकर आया, जिसने हिंदी की वर्तमान कविता का नेतृत्व करके नये आवेगकील कवियो को प्रेरित किया। हिन्दी के आलोचको तथा इतिहासकारो ने पन्त की 'ग्राम्या' (सन् १९४०) को प्रगति-वाद की प्रथम रचना कहा है, लेकिन खेद हैं कि 'हुकार' पर, जिसका प्रकाशन सन्

१. 'हुक्कार' : ग्रामुख

मुँह मिलाए है। इसमे जब वह कहना है कि सपार में वह एक निश्चिन मदेश लेकर आया है और वह है ससार से अत्याचारों का विनाश, तो दिनकर की असाधारण शिवत तथा शौरों का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त, किव ने जहाँ-तहाँ अपने दुहरे व्यक्तित्व को भी स्पष्ट कर दिया है। एक और तो वह दिलतों के मौन हाहाकार, नगे, भूखे और शोषितों के कातर कन्दन से प्रभावित होकर भैरव हुकार मरने के लिए उठ खड़ा होता है तो , ां भेर नह अाने हृदय की सुप्त व्यख्ति भावनाओं को कुरेदकर आँखों को सजल करता है, जिसमें तडपन है, जलक हैं और बेचैनी है। डा० नरेन्द्र ने ठीक ही कहा है कि "दिनकर का व्यक्तित्व मूलत श्रुद्धारी नहीं है। परन्तु उन्होंने श्रुद्धार को जीवन की एक अत्यन्त स्वस्थ प्रवृत्ति के रूप में ग्रहण किया है और उसका वाखित आदर किया है। दिनकर ने अपने को सघर्ष-मथ का पथिक मानते हुए श्रुद्धार को सुबद विराम-स्थल माना है।" किव की सौन्दर्य-प्रियता ने दिनकर को कई बार जहाँ-तहाँ ठया. है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि वह कई बार अपने हाथ से छूट गया है। प्रात.काल की मध्रिमा को देखकर किव का रोम-रोम पुलकित हो उठता है। उसका अवचेतन मन बोल उठता है:

सुन्वरता को जभी देखकर जी करता में भी कुछ गाऊँ, किन हूँ, आज प्रकृति-पूजन में निज कविता के दीप जलाऊँ, ठोकर मार भाग्य की फोडूं, जढ जीवन तजकर उढ जाऊँ, उतरी कभी न भू पर खो छवि, जग को उसका रूप दिखाऊँ।

यह है उस किव की सौन्दर्य-पिपासा, जिसने कभी अपने को छायावाद के माया-लोक मे जान-बूझकर बँघ जाने दिया था। किव की कोमल वृत्तियाँ प्राकु-रिक सौन्दर्य का दर्शन करके शून्य में उड़ान मरने के लिए मचल पड़ती है, लेकिन किव शीघ्र ही अपनी उच्छुखल मावनाओं को रोककर ग्रामीण जीवन की विषमता, वेदना, निर्वनता, इत्यादि का कहण वर्णन करने में प्रवृत्त हो जाता है। प्रकृति के आकर्षक दृश्य उसके भावुक हृदय को भावावेश से भर देते हैं, लेकिन तुरन्त ही वह सजग होकर किसानो-मजदूरों का दुःख-दर्व सुनने लगता है। यह किव का भावावेश ही तो है कि गाँवों में निर्धनता, दीनता और निरक्षरता का अट्टहास सुनने वाला यह किया ग्रामीण नारी का रोमाटिक चित्र आँक जाता है। जिस गाँव में किसानों को सूखी रोटी भी नसीव नही होती, जहाँ दम्पति अर्द्धनग्न रहती है, जहाँ कर्ज का बोझ हल्का करने के लिए औरनो के गहने और फटे-पुराने कपड़े बेचे जाते हैं, वहाँ पनघट पर 'पीत-वसना युवती सुकुमार' अपनी पतली कमर पर गागर लिये कैसे मटक-मटककर चल सकती है। यथा .

पनघट से झा रही पीत-वसना युवती सुकुमार, किसी भौति डोती गागर, यौवन का बुवंस भार।

१. 'हुक्कार', पृष्ठ ६३

२. 'हजूर', पुब्ठ ३२

उपर्युक्त पिक्तयों में दिनकर, वास्तव में, अपने हाथ से छूट गए हैं। इस तरह की रूमानी तस्वीर रजत-पट पर ही देखने को मिलती, या 'ग्राम्या' की पिक्तयों में। यह हैं किव का भावावेश, सौन्दर्य-प्रियता तथा श्रु गारिक भावों का अनुराग, जिसको नवयुवक किव रोकने में अपने को असमर्थ पाता है। दिनकर को यदि समाज की विषमता और देश की परतत्रता नहीं अखरती तो वे निश्चय ही प्रकृति तथा नारी के सौन्दर्य के शुद्ध छायावादी किव होते। लेकिन सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ।

#### : 90:

# कुरुचेत्र

#### सामान्य प्रेरक शक्ति

'मिट्टी की ओर' में दिनकर ने किवता की प्रेरक शक्तियों की ओर लक्ष्य करते हुए लिखा है कि "बचपन से ही सुनते रहने पर भी मै काव्य को केवल आदर्शमयी कल्पना के रूप मे ग्रहण नही कर सका। वास्तविकता के असन्तोष की जो चिनगारी उडती है, वही मेरा स्वप्न है। युगो के दर्पण मे कविता-कामिनी का अपाधिव रूप देखकर शून्य मे पख खोलकर उडने की इच्छा जरूर हुई, परन्त इसे देश की अपमानित मिट्टी का प्रभाव कहिये या मेरा अपना भाग्य-दोष कि कल्पना के नन्दन-कानन मे भी मिट्टी की गध मेरा पीछा नही छोड सकी। जब तक सत्य का बाधार नहीं मिला तब तक स्वप्न के पैर डगमगाते रहे। 'दिनकर घरती के गायक है, और जो कवि घरती का गायक होता है, वह घरती से दूर, जगत के कोलाहलमय वातावरण से दूर—'ले चल मुझे मुलावा देकर मेरे नाविक घीरे-घीरे' का अलाप करके किसी निजंन मे, जहाँ सागर-लहरी अम्बर के कानो में प्रेम की कथा सुना रही हो-जाना नही चाहता। घरती का गायक पलायनवादी नही होता। वह इस जीवन के दू स और दर्द, आशा और निराशा के बीच रहकर जग-जीवन के स्पदनों को अपनी अनुमृतियों के माध्यम से कलात्मक रूप प्रदान करता है। हाँ, उसके हृदय मे भी दो क्षण कल्पना के लोक मे कल्पना-किशोरी के साथ हरी दुव पर चाँदनी रात मे वार्तालाप करने की इच्छा अवश्य उमहती है-पर घरती का कोला-हुल वहाँ भी उसे चैन नहीं लेने देता और वह बरबस कह उठता है:

गो की दुनिया दो-एक मिली थी, मिट्टी को दी चढा भेट वह भैंते।

क्योकि कवि जानता है कि

पर नभ में न कुटी बन पाती, मने कितनी युक्ति लगाई। भ्रामी मिटती कभी कल्पना, कभी उजडती बनी बनाई।

१. हुद्धार, पृ० ६४

#### रह-रह पस्तहीन खग-सा मै, गिर पडता भू की हलचल में।

वास्तव में, दिनकर सामियक युग क किंव है और उनकी किंवता में युग की वाणी अंगडाई ले रही है। आज के वर्तमान जीवन की जितनी भी कठोर समस्याएँ और विभीषिकाएँ मानव-जीवन को घेर रही है, वे सभी दिनकर की किंवता में मुखरित है। "सफल किंव दृश्य और अदृश्य के बीच का वह सेतु है जो मानवता को देवत्व की ओर ले जाता है। वह अतीत की समृति, भविष्य की आशा और युग-धर्म की पुकार है।" सफल किंव के इस सीमा-निर्धारण में दिनकर ने अपने किंव-व्यक्तित्व तथा काव्य की प्रेरक शिंवत्यों का परिचय दिया है। वास्तव में दिनकर की काव्य-चेतना में अतीत की अमरावती की मीठी याद वर्तमान के युग-धर्म की आकृल पुकार और भविष्य की सम्मानित आशाएँ हैं।

### कुरुक्षेत्र की प्रेरक राक्ति

प्रत्येक किंव, चाहे वह शत-प्रतिशत कल्पना का ही किंव क्यो न हो, युग"धमं की पुकार की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकता। 'कामायनी'-जैसे प्रागैतिहासिक
महाकाव्य मे भी, जो प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, प्रसादजी युग-धमं की
समस्याओं की अवहेलना नहीं कर सके। दिनकर एक ऐसे किंव है जिनका स्वप्न
"धरती का कोलाहल है, जिनकी कल्पना दीन-दुखियों और दिलतों की झोपडियों में
चक्कर लगाती है, जो बैलों के जोडों के साथ धन-खेतों में हैंसती और खिलहानों में
रोती फिरती है—उनकी किंवता में युगाभिव्यक्ति की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से
काम कर रही है।

दिनकर के 'कु रक्षेत्र' में वर्तमान जीवन की कुछ ऐसी ही समस्याएँ है, 'कुछ ऐसी ही विषमताएँ है, जो अनायास पाठक के मन को झकझोर देती हैं। मानव-मन में विचारों की तूफानी लहरों का जो सघर्ष हुआ करता है, वही 'कुरुक्षेत्र' का भाव-जगत् बनकर उतरा है। आज मानवता के सामने युद्ध की समस्या प्रमुख स्थान पा चुकी है, 'जो एक निन्दित और कूर कमं है, किंतु इसका दायित्व किस पर होना चाहिए ? उस पर, जो बनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमत्रण देता है ? या उस पर, जो इस जाल को छिन्न-भिन्न कर देने को आकुछ है ? ये ही कुछ मोटी बाते है, जिन पर सोचते-सोचते यह काव्य पूरा' हुआ है। इसके पहले मी दिनकरजों को अशोक के निवेंद ने आकर्षित किया था, फलत उन्होंने 'किलग-विजय' नामक किंता की रचना की थी, जो 'सामचेनी' में सम्रहीत है। 'किलग-विजय' को हम 'कुरुक्षेत्र' की मूमिका कह सकते है, पर कई कारणों स यह 'कुरुक्षेत्र' के साथ प्रकाशित न हो सकी। यद्यपि इसके 'कारणो' का उल्लेख

१. हुद्भार, पू० २०

२. 'मिट्टी की ओर'

३. 'कुरक्षे त्र', निवेदन

किया है, फिर भी 'कुरक्षेत्र' की रचना के पीछ एक अलीकिक अतिमानवीय कहानी छिपी बैठी है, जिसे लोग सत्य बतलाते है। आज के बुढिवादी इस कहानी के तथ्य को सच माने या झूठ, पर बात सच्ची है, जिसका उल्लेख 'दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ' नामक पुस्तक में प्रो॰ देवेन्द्रनाथ धर्मा (पटना-विश्व-विद्यालय) ने इस प्रकार किया है

एक श्रितमानवीय कहानी

कहानी सन् १९४१ की एक शाम की है। सन् '४१ के ३० जून की सन्या-में एक २२ वर्षीय नवयवक श्रीनिवास, जो उस समय पटना इञ्जिनियरिंग कालेज का स्नातक था, घर लौट रहा था। मन्या रात्रि मे बदल रही थी। श्रीनिवास घर से कुछ ही दूर पर था कि उसने सध्या के वृमिल वातावरण मे एक छाया देखी। स्वभावत उसकी जिज्ञासा जाग पडी, वोला—'कौन है ?' कोई उत्तर न मिलने पर उसने उस छाया पर एक ढेला फेका और छाया विलीन हो गई। किसी तरह घर पह चते ही वह अपनी चेतना खो बैठा। घर के सभी लोग बडे चितित हुए। उपचार हुआ। थोडी देर के लिए मूर्च्छा टूटी, पर तुरन्त ही बेहोज्ञ हो गया । इस तरह वह तीन बार चौककर जगा और फिर-फिर मुन्छित होता गया। एक बगाली ओझा बुराये गए, पर इस मामले में उनकी बुद्धि भी चकरा गई। श्रीनिवास के सबिधयो ने, प्रेतात्मा का चक्कर समझकर, उससे कुछ प्रश्न किये। उत्तर में श्रीतात्मा ने बड़े ही शिष्टताप्ए शब्दों में कहा-'मैं एक जर्मन महिला हूँ, मेरा नाम रोजा लुक्सेमबुगे है। पूर्व जन्म मे श्रीनिवास के साथ मेरी शादी हुई थी। श्री-निवास एक अग्रेज जनरल थे, जो प्रथम महायुद्ध में लडते-लडते मारे गए थे।" उसने आगे बतलाया कि श्रीनिवास को इस समय एक दूसरी दुष्ट प्रेतात्मा ने ग्रस लिया है और वह (प्रेतात्मा जर्मन महिला) इन्हे उस दुष्ट प्रेतात्मा के चगुळ से छुडाने आई है। उसने श्रीनिवास के अभिभावको को विश्वास दिलाया कि उससे इनकी (श्रीनिवास) किसी भी तरह की बुराई नही होगी। उसके इस उत्तर से सबकी परेशानी दूर हुई। इस तरह दो-चार दिनो के बाद वह प्रेतात्मा क्षाने लगी। उसक आते ही श्रीनिवास की आँखें बद हो जाती और वह मुच्छित ·हो जाता तथा उन्मत्त होकर अग्रेजी मे बोलना प्रारम कर देता। सिलसिला रूपमग एक साल तक चलता रहा और लोग उस प्रेतात्मा से तरह-तरह के प्रकत करते और वह अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करती। एक दिन सयोग से दिनकरजी वहाँ खाये। लोगो ने उनका परिचय प्रेतात्मा को दिया। उसके (प्रेतात्मा) आग्रह पर दिनकर ने 'किंग विजय' शीर्षक किवता सुनाई। किवता सुनते ही वह बहुत ऋढ हुई। उसने कहा-'यह कविता नहीं, कायरपन है। युद्ध, किसी भी अवस्था में, निन्दा नही है, क्योंकि युद्ध के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। ऐसी कविता करके देश में कायरता का प्रचार करके देखवासियों को लक्ष्य-भ्रष्ट करने से स्राभ ही क्या ? इसी तरह वह युद्ध के पक्ष में बहुत-कृष्ठ बोलती रही। उस दिन की घटना ने दिनकर को युद्ध पर पुनः दूसरे ढग से सोचने को

बाध्य किया। इसी कम मे कवि का ध्यान द्वापर की ओर गया, जहाँ युधिष्ठिर विजयी होकर भी युद्ध से विरक्त हो चुके थे। दूसरी और भीष्म, जिनके कथन मे प्रश्न का दूसरा ही पहलू था। 'आत्मा का सप्राम भ्रात्मा से और देह का सप्राम देह से जीता जाता है। युद्धान्त की यह कथा ही दिनकर के चितन के रूप में, 'क्रक्केंत्र' मे प्रकट हुई है। इस प्रकार यदि हम इस घटना के आघार पर यह कहें कि किलग-विजय 'कुरुक्षेत्र' का निमित्त कारण हैं तो कोई अत्युक्ति न होगी। अस्त्, भाव-जगत् और वस्तु-जगत् का यह सघर्ष, सत् और असत् की यह लडाई-'कुरुक्षेत्र' की प्रेरक शक्ति का मूल विषय है। यह समस्या केवल आज की ही मही वरन् युग-युग की है। युद्ध और सघर्ष निदित और कूर कर्म क्यो न हो, फिर भी युद्ध देश के लिए आवश्यक है। ससार की सर्वोत्तम आध्यात्मिक पुस्तक गीता भी युद्ध का समर्थन करती है। ससार के सभी महान् दार्शनिको और विचारको ने युद्ध को मान्यता दी है क्योंकि हर युद्ध के बाद मानव-समाज प्रगति-पथ पर चलता होता है। केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही नही, व्यावहारिक दृष्टि से भी इस घारणा की सत्यता असदिग्ध है। गत दो महायुद्धों के बाद हमने देखा है कि जितनी भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति विश्व ने की है वह शताब्दियों में भी समब न थी। यदि ये दोनो महायुद्ध न हुए होते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ दूसरा ही होता। इन्ही कारणो से दिनकरजी को 'कुरुक्षेत्र' मे 'कॉल्ज्ग-विजय' वाली यद्ध की ऑहसात्मक नीति बदलनी पडी। उन्हें यह स्वीकार करना पडा है कि अन्याय का अन्त युद्ध से ही समव हो सकता है। महाभारतकार की यह उक्ति- महतं ज्वलित श्रेयो, न व श्रूमायित विरम्' मानो भीष्म के पौरुष-निनाद में एक बार फिर गुँज उठी है। यदि अशोक और यचिष्ठिर के निर्वेद का महत्व है तो भीष्म को इस कथन में कि

> पापी कीन ? मनुज से उसका त्याय चुराने वाला, या कि त्याय खोजते विन्त का शीश उद्याने वाला ?

में कम थुक्ति नहीं है। यदि अशोक और युविष्ठिर का निबंद आधिक सत्य है तो भीष्म का पौरुष-निनाद भी कम महत्त्व नहीं रखता। शेक्सपीयर ने भी पौरुष के इस ज्वार का समर्थन बूटस के इन शब्दों में किया है—'There is a tade in the sphere of every men'. भीष्म के पौरुष-निनाद के सामने दिनकर की कविता भूळ-सी गई है, क्योंकि हृदय की अपेक्षा बुद्धि अधिक बळवती बन आई है। युद्ध की वर्तमान विकट समस्या ने किव के बुद्धि पक्ष को अपेक्षाकृत अधिक प्रोरंत किया है। 'कुरुक्षेत्र' इसी प्रेरणा का परिणाम है।

सामाजिक विषमता

वर्तमान जीवन की सामाजिक विषमता भी 'कृश्केष' की प्रेरक शक्ति है। साम की पूँजीवादी दुनिया में यदि एक और समाज का एक वर्ग सुख-समीर की सुरिभत सुवास ले रहा है तो दूसरी बोर दीनता, अपमान और उपेक्षा का उच्छ्वास भर रहा है। कितनी विवशता है आज के शोषित समाज की, कितनी लाचारी है उपेक्षित वर्ग की। दिनकर की निम्नाकित पक्तियों में इन दो वर्गों की तस्वीरें खीच दी गई है

> विद्युत् की इस चकाचौंन में देख दीप की लो रोती है, और हृदय को थाम महल के लिए भोपडी बिल होती है।

वर्तमान समाज और सम्यता की इस विषमता पर दिनकर अपनी कविता में कही कृषकों के साथ खिलहानों में ऑसू बहाते हैं, तो कही सूखी रोटी खाते हुए किसान के लिए तृष्ति और सन्तोष का गगा-जल लें आते हैं और कहीं बच्चों के लिए दूध की खोज में स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करते ह और जब इतने से भी उनका दिल नहीं भरता तो 'दिगम्बरि' के माध्यम से कान्ति की पुकार करते हैं

काति-धात्रि कविते ! जाग उठ ध्राडम्बर में द्याग लगा दे पतन पाप पाखण्ड जलें

वर्तमान समाज के विषम जीवन का समाधान देते हुए 'कुरुक्षेत्र' में विनकर कहते हैं

शान्ति नहीं तब तक जब तक भुख भाग न नर का सम हो नहीं किसीको बहुत श्रविक हो नहीं किसी को कम हो । × × ×

जब तक भनुज मनुज का यह युख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, सघर्ष नहीं कम होगा ।

इतना ही नही, पूँजीवादी सम्यता की भाग्यवादी नीति को, जिसके आधार पर शोषको का दमन-चक्र चला करता है, उन्होने खुली चुनौती दी है:

भाग्यवाद भावरण पाप का और रक्त शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का।

मशीन-युग की बुद्धिवादिता श्रीर समन्वय काति का बिगुल बजाने वाले कवि दिनकर मस्तिष्क का सतुलन खोनह नहीं चाहते। इसीलिए वे अतिशय बुद्धिवादिता में आस्था नहीं रखते। मशीन-युग की अतिशय बुद्धिवादिता ने भी दिनकर को कुछक्षेत्र में चिन्तन का अवसर दिया है । वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी विषमता यही है कि इच्छा, ज्ञान और कमं तीनके तीन घरातल पर, तीन दिशाओं में मानव-जीवन को खीचे लिये जा रहे हैं । खब तक इनका समुचित समन्वय न होगा, तब तक मानवता सुख और शान्ति का अनुभव न करेगी। प्रसाद जी ने भी युग की इसी विषम भावना को 'कामायनिं में इस प्रकार व्यक्त किया है

ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है इच्छा क्यो पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यही विडम्बना है जीवन की।

दिनकर ने भी ठीक यही बात बतलाई

किन्तु, है बढता गया मस्तिष्क ही नि शेष छूटकर पीछ गया है हृदय का देश ; न मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्यौहार, प्राण में करते दूखी हो देवता चीत्कार 12

प्रसाद की तरह दिनकर भी इच्छा, ज्ञान और कर्म के समुचित समन्वय के आकांक्षी हैं। वे कहते हैं

चाहिये उनको न केवल झान देवता हे माँगते कुछ स्नेह, कछ बलिदान, मोम-सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज-पसीज।

उपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन की जितनी भी समस्याएँ और विषमताएँ है, वे सभी 'कुरुक्षेत्र' की प्रेरक शिक्तयाँ बन गई है। महाभारत के प्रमुख पात्रों को दिनकर ने नवयुग की नई दृष्टि से देखा है। ये सभी मात्र महाभारत से भिन्न व्यक्तित्व रखते है। आज, विज्ञान के युग में, पुरानी चीजों को विज्ञान की दृष्टि से देखने की एक प्रवृत्ति और परम्परा चल पड़ी है। 'प्रिय-प्रवास' में हरिजीव जी ने कुष्ण और राधा को, 'साकेत' तथा 'यशोधरा' में गुप्तजी ने कैकेयी, उमिला और यशोधरा को और प्रभात जी ने 'कैकेयी' में जिस प्रकार कैकेयी को नवयुग की नई दृष्टि से देखा है, उसी प्रकार 'कुरुक्षेत्र' में दिनकर जी ने चौष्म तथा यृष्टिटर को नवयुग के नवीन दर्गण में देखा है। 'कुरुक्षेत्र' में हम नवयुग की शकाओ, प्रश्नो और जीवन-दर्शन को प्रतिबिम्बत पाते हैं। 'कुरुक्षेत्र' के 'निवेदन' में कित ने लिखा है कि 'कुरुक्षेत्र' की रचना भगवान व्यास के अनु-

१. कामायनी

२. कुरुक्षेत्र

३. कुरके त्र

करण पर नही हुई हैं और न महाभारत को वुहराना ही मेरा उद्देश था। मुझे जो कुछ भी कहना था वह युविष्ठिर और मीष्म के प्रसग उठाये बिना भी कहा जा सकता था, किन्तु तब यह रचना प्रबध के रूप में नहीं उतरकर, मुक्तक बनकर रह गई होती।" किव के इस निवेदन से यह स्पष्ट है कि युद्ध की समस्या को वे एक प्रबध का रूप देना निहिन्त योजना निर्धारित नहीं कर सके हैं। बत यह कहा जा सकता है कि प्रबध-काव्य लिखने की प्रेरणा भी इस पुस्तक के सुजन में सहायक हुई है।

कुरक्षेत्र का सातवाँ सगं कई दृष्टियों से विशेष महत्त्वपूणं है। इसके निर्माण की प्रेरणा किव को 'देवी भागवत' से मिली है। 'देवी भागवत' की बातों की पुनरावृत्ति इस सगं में हुई है। इसके अतिरिक्त 'कुरक्षेत्र' ने जो जीवन-दर्शन प्रस्तुत किया है उस पर एक हद तक यूरोपीय दार्शनिक नीत्से के दर्शन का प्रभाव माना जा सकता है, क्योंकि युद्ध के प्रति किव के विचार नीत्से से बहुत मिलते-जुलते है। बास्तव में, हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 'कुरक्षेत्र' एक युगान्तरकारी काव्य-रचना है। सियारामशरण गुप्त के 'उन्मुक्त' के बाद सभवत दिनकर का 'कुरक्षेत्र' दूसरी काव्य-पुस्तक है जिसे हम शुद्ध युद्ध-काव्य की सज्ञा दे सकते है।

#### ग्रारोप श्रीर ग्रालोचना

प्रो० नन्दबुलारे वाजपेयी ने अपनी पुस्तक 'आधुनिक साहित्य' में 'कुरक्षेत्र' पर लिखा है कि "मीष्म की युद्ध-सम्बन्धी यह घारणा बहुत-कुछ नियतिवादी और अज्ञेय है। हम इतना ही जान पाते है कि युद्ध प्राकृतिक विकारों का विस्फोट हैं। वे विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका स्वरूप क्या है अथवा उनके प्रतिरोध का क्या उपाय है, इसका कोई निर्वेश प्राप्त नहीं होता।" वाजपेयी-जैसे हिन्दी के चोटी के आलोचक के विषद्ध कुछ कहने की अथवा लिखने की मुझमें न तो क्षमता है, और न साहस ही। फिर भी सत्याभिव्यक्ति की प्रेरणा मुझे बरबस कुछ कहने को बाध्य कर रही है। वाजपेयी जी 'कुरक्षेत्र' के युद्ध को 'नियतिवादी' और 'अज्ञेय' बतलाते है। इसके साथ वे यह भी कहते हैं कि दिनकर ने युद्ध के विकार के कारणों, इसके स्वरूप और प्रतिरोध का कोई उपाय नहीं बतलाया है। जहाँ तक युद्ध को प्राकृतिक विकारों का विस्फोट मानने का प्रकृत है, मैं वाजपेयी जी से सहमत हूँ, पर जहाँ वे इसे अज्ञेय और नियतिवादी बतलाते हैं, उनसे मेरा विनम्न विरोध है। दिनकर ने युद्ध के प्राकृतिक विकार के कारणों पर प्रकाश डाळते हुए लिखा है.

जा जमा होता प्रश्वड निवाम से फूटना जिसका सहज अनित्रायं है। १

हन पिनतयों में किन ने युद्ध के कारण को स्पष्ट कर दिया है। ऐसी अनुस्था में युद्ध को नियतिवादी और अज्ञेय नहीं कहा जा सकता। दिनकर ने युद्ध के कारणों और उसके स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला है :

१. कुरको त्र

यो ही नरो में भी विकारो की शिखायें आग-सी एक से मिल एक जलती है प्रचंडाबेग से, तप्त होता क्षुद्र ग्रन्तंच्योम पहले व्यक्ति का और तब उठता घषक समुवाय का आकाश भी— क्षोभ से, वाहक घृगा से, गरल ईर्घ्या, हेष से । मिड्ड्यां इस मौति जब तैयार होती है तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता राजनीतिक उलभनों के व्याज से या कि देश-प्रेम का ग्रवलम्ब ले। किन्तु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैलता है घृणा से स्वार्थमय विद्वेष से । १

इस प्रकार हम देखते है कि किव ने, कुरुक्षेत्र' मे, युद्ध के कारणो और उसके स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। 'कुरुक्षेत्र' मे वाजपेयी जी का दूसरा आरोप 4ह है कि किव ने युद्ध के प्रतिरोध के उपाय का कोई निर्देश नही किया। वाजपेयी जी की इस धारणा का खडन 'कुरुक्षेत्र' की निम्नाकित पक्तियाँ स्वत कर रही है

रत्म रोकना है तो उत्साद विषवन्त फेंको, बक ब्याझ-भीति से महीं को मुक्त कर वो, भ्रथवा भ्रजा के छागलों को भी बनाओं व्याझ बाँतो में कराल काल-कृट विष भर वो ।

एक बात और यह है कि दिनकर ने युद्ध के रोकने के जो उपाय भीष्म के द्वारा बतलाये है वे सतोषप्रद नही है। पर यह कहना कि किव ने युद्ध के प्रतिरोध के उपायो का कोई निर्देश नहीं किया, किव की ईमानदारी के साथ अन्याय करना है।

दिनकर जी का यह कथन कि अजा के छागलो को व्याघ्र बनाकर उनके अंगों में विष का कराल काल कूट भर दो—अनुचित हैं। क्या यह सम्भव है कि अजा को व्याघ्र में बदल देने से युद्ध एक जायगा ? 'व्याघ्र अपना स्वभाव नहीं छोडता, क्यों कि स्वभाव सर्वथा प्राकृतिक हैं और जब व्याघ्र के स्वार्थ आपस में टकरायँगे तो युद्ध के प्राकृतिक और विस्फोटक कारण और अधिक एकक्त और तीव होगे। किन ने युद्ध की समस्या का जो समाधान दिया है, उससे युद्ध एकने के बजाय विध्वसक हो जायगा, जिसकी लपट में सारी दुनिया स्वाहा हो जायगी।

फिर भी दिनकर जी के 'कुरुक्षेत्र' द्वारा युद्ध के मनोविज्ञान पर अच्छा मनन और चिन्तन हुआ है। किसी एक विश्व-जनीन समस्या को लेकर उस पर शहरा चिन्तन करने का यह पहला अवसर था। 'कुरुक्षेत्र' की महत्ता इसी चिन्तना

१. 'कुरुक्षे त्र'

२. 'कुरुक्ष त्र'

में निहित है। फिर भी, यह चिन्तन किसी शकाकुल हृदय का प्रतिफल है, इसे सत्य नहीं कहा जा सकता । युद्ध स्वय एक चिरन्तन विषय है । स्बिट के आदिकाल से लेकर अब तक असस्य युद्ध हुए है और सम्भवत भविष्य में भी होगे। लेकिन युद्ध ने आज इतना भयकर रूप घारण कर लिया है जितना पहले कभी नही था। सारी दुनिया आज उसकी परिधि मे आ गई है। युद्ध निस्सन्देह प्राकृतिक विकारो का विस्फोट है, लेकिन आज नहीं तो कल ससार को मानना होगा कि हिसा से हिंसा की आग कभी नहीं बुझती। प्राकृतिक विकारों को दूर करने के लिए आध्यारिमकता के शिखर पर पहुँचना ही होगा। जिस तरह आग को वुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरह युद्धानि की प्राकृतिक चिनगारियों को शान्त करने के लिए अध्यातम और नैतिकता के जल की आवश्यकता पडेगी ही। आने वाला युग इस समस्या का उचित समाचान अवश्य निकालेगा, ऐसा विश्वास किया जाता है।

# मृगनयनी

आध्निक हिन्दी-उपन्यास क्रमश. समृद्ध होता जा रहा है। 'चन्द्रकाता सर्तात' जासूसी तथा तिलस्मी उपन्यासो का युग कभी कालद चुका। आज हर तरह के - सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और समस्या-प्रधान - उपन्यास हिन्दी मे प्रका-शित हो रहे हैं। उपन्यास-लेखको की जमात मे वर्मा जी ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। ऐतिहासिक उपन्यास, उनका अपना प्रयोग है। हिन्दी मे ऐतिहासिक नाटक या काव्य तो आ चुके थे किन्तु उपन्यास नगण्य थे। वर्माजी के ऐतिहासिक रोमास और राहुल जी के ऐतिहासिक अन्वेषणो में बहुत अन्तर है। यो तो वर्माजी ने बहुत-से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे है, पर सबमें 'मृगनयनी' को सबसे अधिक ख्याति मिली है। आलोचको ने इसे वर्मा जो की 'सर्वश्रेष्ठ कृति' घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसे पुरस्कृत किया है। यशपाल की 'दिव्या' और चत्रसेन शास्त्री की 'वैशाली की नगरवधू' भी प्रथम कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास है; किन्तु 'दिव्या' मे लेखक की सोहेक्यता स्पष्ट हो गई है और 'नगरवर्षू' मे अनेक घटनाएँ विचित्र और अञ्लील है। वर्मा जी की 'मृगनयनी' इन दोषो से सर्वथा मुक्त है। कथानक के सौन्दर्य, घटनाओं की एकसूत्रता, चरित्रों की मनोवैज्ञानिकता, मनोरजन, सर्वेश, सभी दृष्टियो से 'मृगनयनी' आयुनिक हिन्दी-उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ जपन्यासो में एक जत्कुष्ट और सराहनीय रचना है। 'गोदान', 'टूटा तारा', 'शेवर: एक जीवनी', 'चित्रलेखा', 'त्याग पत्र', 'विव्या', 'नारी'-जैसे उपन्यासो की श्रृह्खला में मुगनयनी' भी एक कड़ी है।

एक सुन्दर राजनैतिक मृग-छलना

हिन्दी के एक आछोचक ने 'मृगनयनी' को 'सुन्दर राजनैतिक मृग-छलना' कहा है । स्वभावतः किसी भी साम्यवादी आछोचक को यह उपन्यास पसन्द नही आयगा, क्योंकि वर्माजी ने इस उपन्यास में एक कामुक वीर—मानसिंह—को नायक बनाया है, जो राजतन्त्र के संस्मरण में अधिक तत्पर दिखाई पहता है । लेकिन प्रदन यह है कि इस तरह के आक्षेप में तथ्य की गुञ्जाइश कितनी है । 'मृगनयनी' के लेखक का इस रचना के पीछे एक उद्देश्य है । इस विषय पर उक्त आलोचक ने, निष्पक्ष भाव से, सोचने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि श्री वृन्दावनलाल वर्मा एक बुजु आ-परिवार के लेखक हैं, प्रतिक्रियावादी है अथवा साम्प्रदायिक भावो के

पीषक है। यह कोई आवश्यक नहीं कि 'राजा-रानी' पर उपन्यास या साहित्य की रचना करने वाले लेखक जन-शक्ति के विरोधी ही हो, यदि ऐसी बात हो तो ससार के साहित्य से ऐसे अनेक महाकवियो को तिरस्कृत होना पड जिन्हे विश्व अमरता का वरदान दे चका है। राजनीति के नपे-तले मापदड से साहित्यिक कृतियों को तोला

नही जा सकता।

'मगनयनी' में राजनीति की बात उठानी व्यर्थ है। उपन्यास मे किसी भी स्थल पर राजा मानसिंह ने कोई राजनैतिक सिद्धान्त या आधिक योजना देने का प्रयत्न नहीं किया है। एक स्थान पर मजदूरों के एक परिवार से मानसिंह के गुप्त रूप से मिलने की घटना अवश्य आई है, पर इसका प्रयोजन मानसिंह की प्रजा-वत्सलता सिद्ध करने मे अधिक सजग है। स्पष्ट यह है कि किसी भी स्थल पर, राई गाँव मे, अपने स्वागत के समय विचारो की एक क्षीण रेखा को छोडकर कही भी मानसिंह ने कोई राजनैतिक योजना या राजनैतिक आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। हाँ, वह कलाओं की साधना में अपनी राजनीति की अवस्य मूल गया है और मगनयनी की शरबती आँखो के प्रमाव में आकर उसमें कला और कर्तव्य की समन्वित भावना अवश्य जगी है। किन्तु इन बातो का सम्बन्ध राजनीति से कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत, मानसिंह एक कामुक व्यक्ति है, यद्यपि लेखक का उद्देश्य उसकी कामुकता सिद्ध करना नहीं हैं। जलाल के साथियों की रक्षा कोई राजनैतिक चाल नहीं है। यह परम्परागत शरणागत की रक्षा की भावना पर आधारित है। इसमे भी कोई राजनैतिक आदर्श नहीं, जिसे 'छलना' समझा जाय। फिर 'म्गनयनी' की 'राजनैतिक मृग-छलना' कहाँ है ? उत्तर होगा—मानसिह की सामन्ती संस्कृति और हिन्दुत्व की महत्ता सिद्ध करने के प्रयत्न में। यह भावना वर्मा जी की साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का एक ज्वलन्त उदाहरण है। निस्सदेह, वर्मा जी, इसीलिये, प्रतिक्रियावादी है और बुजुं आ नहीं तो बुजुं ओ से उनका कोई सम्बन्ध किसी-न-किसी जमाने मे अवस्य रहा होगा। उनकी यह 'मृग-छलना' उनके सभी ऐतिहासिक उपन्यासो में कैन्सर की बीमारी बन गई है। 'मृगनयनी' नाम भी 'मृग-छलना' का पर्याय माना जा सकता है। 'मृगनयनी' पर समीक्षा करने की यह भी द्विविधा हो सकती है। पर सचाई कुछ और है।

'मृगनयनी' में मानसिंह का गुण-गान तथा मुसलमानो की कामुकता और अत्याचार का वर्णन, १५वी शताब्दी के सही इतिहास को हमारे सामने रखता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस उपन्यास का कथानक इतिहास के सत्य से लिया गया है। 'मृगनयनी' में तत्कालीन राजनीति, समाज, धर्म और राजनीति का निष्पक्ष और यथार्थ वर्णन कर देना ही लेखक का मूल उद्देश्य है। लेखक का उद्देश्य साम्प्रदायिक भावो और विचारो को उत्तेजित करना नही, वरन् हमारी विगत दुर्बलताओं को दिखाकर हमें सचेत कर देना है। इस उपन्यास में वर्माजी के व्यक्तित्व और विचार-दर्शन की अभिव्यक्ति कला और कर्तव्य के समन्वय में हुई है। कर्तव्य से शून्य कला एकागी ह और कला के अभाव में कर्तव्य पंगु है। उपन्यास में छेखक का यही निष्कर्ष है। इतिहास की शुष्कता से लेखक ने हृदय का रस निकाला है। अत कथानक के पीछे मस्तिष्क नही, हृदय का स्रोत फूटा है। इस प्रकार हम कह सकते है कि 'मृगनयनी' मे 'राजनीति' की बात व्यर्थ और 'मृग-छलना' का आक्षेप निर्यंक है। हौ, आलोचक महोदय का 'सुन्दर' शब्द सर्वाधिक सार्थंक है।

#### इतिहास के ग्रालोक मे

'म्गनयनी' के कथानक मे इतिहास, जनश्रुति और कल्पना का सुन्दर समन्वय हुआ है। १५वी शताब्दी के मधुर ऐतिहासिक रोमास और मान-मन्दिर तथा गुजरी-महल की साक्षी देती हुई ग्वालियर की मूक शिलाएँ इस उपन्यास की मल प्रेरक शक्तियाँ है। इसके कथानक को चार खड़ी मे बाँटा जा सकता है-(क) मानसिंह और मुगनयनी की प्रणय-कथा, (ख) अटल और लाखी का प्रेम-प्रसग, (ग) बर्घटा, गयासुद्दीन और नासिरुद्दीन की कथा और (घ) अन्य सामाजिक समस्याएँ। इनके भी दो भाग किये जा सकते है-पहले मे मृगनयनी के विवाह की कया है और दूसरे में अटल और लाखी का नटो के सम्पर्क में आना और उनके जीवन का दुखद अन्त । पहला भाग पूर्णत ऐतिहासिक है, किन्तु यहाँ भी लेखक ने कल्पना से काम लिया है। अटल एक ऐतिहासिक चरित्र अवश्य है, पर इतिहास में इसका कोई विस्तृत और प्रामाणिक वर्णन नहीं मिलता । इतिहास में लाखी का नाम भी नही मिलता। हाँ, जनश्रुतियो मे बह बहुत प्रसिद्ध है। बर्घरा, गयासुद्दीन और नासिरुद्दीन अथवा दिल्ली का सिकन्दर लोदी-ये सभी ऐतिहासिक चरित्र है। बोधन और बैज बावरा के नाम भी उस समय के इतिहास में मिलते है, किन्तु कला, विजयजगम, स्वाजा मटरू, निहालसिंह आदि के नाम काल्पनिक जान पडते है। पर 'मृगनयनी' की अधिकाश प्रमुख घटनाएँ ऐतिहासिक है।

#### ग्रौपन्यासिक विशेषताएँ

'मृगनयनी' उत्कृष्ट उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं से विभूषित है। घटनाओं का विकास घीरे-घीरे, पर स्वाभाविक ढग से हुआ है। पाठक की उत्सुकता बनाये रखने के लिए अनेक ऐसे स्थलों की सृष्टिट हुई है, जिनकों पढ़कर रोगटे खड़े हो जाते हैं। राई के जगलों में मालवा के घुडसवारों का निन्नी और लाखी को भगा ले जाने का षड्यन्त्र, एक ऐसी ही घटना है। घने जगल में आस-पास की सरसराहट, किसी के खाँसने की आवाज और फिर अचानक घुडसवारों का पास में सरक जाना, ऐसे प्रयोग है, जिनसे पाठकों में भय और जिज्ञासा का माव जागृत होता है। नरवर में रात में नटो का रस्सी द्वारा लाखी को कोट से नीचे ले जाने का प्रयास भी एक ऐसा ही प्रयोग है। उपन्यास में साहिसक वर्णन और भयानक दृश्यों की प्रवतारणों के साथ ऐसे भी आकर्षक स्थल आये हैं जहाँ पाठक उत्सुक और उत्तेजित हो जाता है। उदाहरण के लिए, राई गाँव में निन्नी (मृगनयनी) द्वारा मानसिंह का स्वागत, राई के जगलों में लाखी और निन्नी के साथ ग्वालियर-नरेश मानसिंह का आखेट, नरवर में गयासुद्दीन के पलायन के बाद मानसिंह और लाखी

का मिलन-ऐसी घटनाएँ है।

किसी भी उपन्यास में कथानक की चरम सीमा का महत्त्व होता है। चरम-सीमा की योजना कहानी, नाटक और प्रबध-काव्य में भी होती है, कितु कहानी और नाटक में प्राय यह पाया गया है कि चरम सीमा के बाद कथानक का प्रवाह या तो रक गया है या नाम-मात्र को रह जाता है। प्रबध-काव्य और उपन्यास में इससे कथानक को शक्ति मिलती हैं। लेकिन उपन्यास में चरम सीमा का पता लगाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। 'मृगनयनी' में मानसिंह-मृगनयनी तथा अटल-लाखी, दोनों की प्रणय-कथाएँ लगभग एक ही उरह की है। पर अटल-लाखी की दुखान्त प्रेम-कहानी में प्रभावोत्पादकता और तीव्रता अधिक है। दोनो प्रणय-कथाओं को ध्यान में रखते हुए दो चरम सीमाएँ दृष्टि में आती है—एक तो मृगनयनी और मानसिंह के विवाह की घटना, और दूसरी अटल और लाखी की युद्ध-क्षेत्र में मृत्यु। पहली चरम सीमा औपन्यासिक और साधारण है, और दूसरी नाटकीय।

'म्गनयनी' की तीसरी विशेषता १५वी शताब्दी की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक परिस्थितियों के सजीव वर्णन में ही है। गुजर अटल तथा अहीर लाखी के प्रणय-सम्बन्ध में जातीयता का व्यवधान रोडा अटकाना है। यह समस्या आज भी ज्यो-की-त्यो बनी है। रूढिग्रस्त समाज के साथ इन प्रेमियो ने हिम्मत और साहस के साथ सवर्ष किया, यह बात और है कि दोनो सफल न हुए। 'मृगनयनी' के कथानक में यह संघर्ष सबसे अधिक प्रभावशाली है। रानी सुमन-मोहिनी और नटो ने लाखी और अटल को बदनाम करने के अनेक षड्यन्त्र किये। बोधन ब्राह्मण और विजयजगम तत्कालीन शैवो और वैष्णवो के आपसी सघर्ष के प्रतीक है। १५वी शताब्दी की राजनीति में ग्वालियर को बडी-बडी मुसीबतो का सामना करना पढा था। इसका यथार्थ वर्णन आप इस उपन्यास में पायेंगे। सिकन्दर लोदी ने पाँच बार ग्वालियर पर आक्रमण किये, पर उसे सफलता नही मिली। मालवा और गुजरात के बादशाह भी ग्वालियर पर विजय की पताका फहराने की चेष्टा करते रहे। लेकिन वे भी कामयाब न हुए। अधिकतर इन आक्रमणो के पीछे बादशाहो की कामुकता होती थी। बादशाह ने सुना कि अमुक गाँव में या अमुक राजा की रानी बडी खूबसूरन है, बस आक्रमण की तैयारियाँ होने लगी। लाखी और मृगनयनी को पाने के लिए गयासुद्दीन ने अनेकानेक षड्यत्र किये, नटो के द्वारा कितनी योजनाएँ बनाई ; पर वे सफल न हुई । उन दिनो ग्वालियर हिन्दू-संस्कृति, संगठन और शक्ति का केन्द्र था। दिल्ली के बादशाह और प्रान्तीय स्वतन्त्र और कामुक सूबेदारो या बादशाहो का जवाब खालियर था।

सदेश

हर लेखक अपनी कृति के माध्यम से अपने प्राठको को कोई-न-कोई स्वस्थ सन्देश देना चाहता है। वर्माजी ने भी 'मृगनयनी' के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने गुाठको को एक नैतिक सन्देश दिया है और वह जीनवर जीव कर्व्यं समन्वय का। मृगनयनी और लाखी, दोनों के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है। राई गाँव की रक्षा में प्राणों का बलिदान देने वाली लाखी और अपनी बड़ी सौत के पुत्र के लिए, वालियर को अविभाजित रखने के उद्देश्य से अपने पुत्रों को राज्य-मार से विचत रखने वाली मृगनयनी कर्तव्य का पालन करती हुई प्रेम का उच्चादर्श प्रस्तुत करती हैं। उपन्यास का अन्त आदर्शपूर्ण और कलात्मक वातावरण में हुआ है। समस्त कथानक का वातावरण प्रेम-प्रधान हैं।

### हास-परिहास

'मृगनयनी' के कथानक में हास-परिहास का प्रयोग इतना अधिक हुआ है कि समस्त उपन्यास हँसी का फळ्वारा बन गया है। निन्नी और लाखी का पारस्परिक हँसी-मजाक जहाँ-तहाँ बिखरा है। मृगनयनी के विवाह तक हास-परिहास की यह सरसता और मधुरता बनी हुई है जो पाठकों के मनोविनोद और मनोरजन की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, उपन्यास में बर्घरा एक ऐसा चरित्र है जो बात-बात में हमारे होठों पर हँसी बिखेरता है। नासिरुद्दीन की प्रज्ज्विलत कामुकता और पन्द्रह हजार स्त्रियाँ सप्रहीत करने की चेष्टाएँ भी कम आश्चर्यंजनक और मनोरजक नही। इतिहास और कल्पना के सयोग से औपन्यासिक विशेषताओं के समावेश से और मनोरजक साधनों के प्रयोग से 'मृगनयनी' का कथानक सरल, सुबोध और प्रभावशाली बन गया है।

#### म्रावश्यक परिच्छेद

किन्तु, इसके साथ ही इस उपन्यास में कुछ ऐसे परिच्छेद आये है जिन्हें हम आसानी से निकाल सकते है। वास्तव मे, उपन्यास के कथा-प्रवाह में इनका योग नगण्य है। इन आवश्यक परिच्छेदो का उद्देश्य कथानक के विकास को आगे बढाना न होकर लेखक के किसी-न-किसी उद्देश्य की पूर्ति करना मालूम होता है। 'म्रानयनी' में कूल ७३ अध्याय है। इनमें १७वाँ, ५०वाँ, ५२वाँ ५६वाँ, ५७वाँ, ५ दवाँ, ६१वाँ, और ७०वाँ अध्याय व्यर्थ-से लगते हैं । पहले में हम इतना ही जानते हैं कि म्यनयनी अभी अपने विवाह के पक्ष में नही है, यह प्रश्न न तो महत्त्वपूर्ण है और न इससे किसी घटना का विकास होता है। ५०वें, अध्याय की सुध्ट निहालींसह की राजपूती शान दिखलाने के लिए हुई है। यहाँ विजयी राजा के दूत का पराजित नरेश के पास जाना, विचित्र-सा लगता है। निहालसिह की मृत्यू ग्वालियर की राजनीति पर कोई प्रभाव नही डालती। ५२वाँ अध्याय अचानक कहीं से टपक गया-सा मालूम होता है। मानसिंह के चरित्र में मजदूरो के प्रति सहानुभूति दिखाना इस प्रसग का उद्देश्य कहा जा सकता है, किन्तु राजा में पहले से इस गुण के बीज का पता न रहने से यह अध्याय ऊपर से ठूँसा हुआ सा जान पडता है। अध्याय ५६, ५७ और ५८ भी निरर्थंक और अनुपयुक्त है। राजसिंह मार्की साम्प्रदायिक्ता, नसीर की कामुकता और बोधन की निर्भीकता कथानक के वकास में कोई निर्मी रखती। अत ये बध्याय भी बेकार है। १६वे अध्याय

में अटल की सगीत-स्पर्धा भी कोई महत्त्व नही रखती, अध्याय ७० में मृगनयमी, बैजू और मानसिंह के बीच हुई पारस्परिक सगीत-सबन्धी वार्ता भी अनावश्यक है। लाखीं की बुखद मृत्यु के बाद इस तरह का प्रसंग छेडना कथानक में असंगति उपस्थित करना है।

#### तत्कालीन जीवन

ऐतिहासिक उपन्यास की सजीवता तत्कालीन जीवन के यथार्थ वर्शन में होती है। जिस प्रदेश की घटनाओं की झाँकी उपस्थित की जा रही है, उसके रस्म-रिवाज, वेश-भूषा, और अघ-विश्वासी तथा पारिवारिक जीवन की छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करना उपन्यास में आवश्यक होता है। 'मृगनयनी' में जिन प्रदेशों का उल्लेख हुआ है, वे इस प्रकार है—राई गाँव, ग्वालियर, नरवर, माँडू, चन्देरी, मगरोनी, गुजरात और दिल्ली। उपन्यास में ग्वालियर और नरवर के जन-जीवन का कोई वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता। ग्वालियर की बाते ग्वालियर के महलीं, गान-मन्दिर तथा गूजरी महल तक ही सीमित रह गई है। इस प्रकार नरवर केवल किले और युद्ध स्थल के वर्णन तक रह गया है। विस्तृत रूप में हमें जिस प्रदेश के जन-जीवन की झाँकी इसमें मिलती है वह केवल राई गाँव है। राई के मन्दिर, गिलियो, खेतो और जगलों के सजीव वर्णन में वर्मा जी ने बढ़ी तन्मयता दिखाई है। इस गाँव से होकर बहने वाली साँक नदी भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मदीं के साथ मृगनयनी का रागात्मक सबन्ध बना हुआ था।

'मृगनयनी' में होली का वर्णन वहा अनीखा है। होली के दृश्य से उपन्यास का कथानक आरम्भ हुआ है। प्रारम्भ में वर्मा जी ने लिखा है कि पहले बुन्देलखंड में महीनो होली चलती रहती थी, किन्तु पठानों के अत्याचार और जीवन के आर्थिक सघर्षों ने इसे पाँच दिनों में समाप्त करने को बाध्य किया है। इस अवसर पर सबसे अधिक ध्यान देने की अनीखी बात यह है कि जहाँ गाँव की विवाहिताओं के साथ होली खेलने की छूट थी, वहाँ अविवाहितों पर कोई रंग नहीं डाल सकता था। उपन्यास में एक ऐसे ही उत्सव का वर्णन ग्राया है। ग्राम्य-जीवन की साधारण बातों, जैसे खेत की रखवाली, पुजारी का उपज का एक हिस्सा लेना, पचायत की प्रथा, ग्रामीणों में एक दूसरे की शिकायत करने की आदत या आगामी युद्ध सें भयभीत होने की भावना आदि का बडा ही यथार्थ वर्णन है। बोधन श्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो बात-बात में अपनी महत्ता और गुरुता सिद्ध करता है। ग्रामीण वातावरण की सृष्टि में वर्मा जी प्रेमचन्द के बहुत निकट चले आये है।

ग्राम्य-जीवन के साथ ही 'मृगनयनी' में वन्य-जीवन का भी बडा ही स्वा-भाविक वर्णन है। राई गाँव के पास ही एक घना जंगल था। गाँव के लोग अक्सर जगल में लकडी चुनने या जानवरों का शिकार करने जाया करते थे। सिकन्दर लोदी के आक्रमण के समय सभी ग्रामीणों की इसी जगल में खिपकर रहना पढ़ा था। इसी जगल में लाखी और मृगनयनी दोनों जगली जानवरों का शिकार खलने जाया करती थी। मृगनयनी का भाई अटल स्वय एक अच्छा निशानेबाज था। राई का जगल नाहरो, अरनो और जगली सूअरो से भरा था। गाँव में इनका सामना करने वाला, लाखी, अटल और निन्नी (मृगनयनी) को छोडकर कोई दूसरा व्यक्ति न था। जगल के दृश्य जहाँ भी आये है, पाठक की उत्सुकता उत्ते जित हुई है। यह वन्य-जीवन, राई गाँव के जीवन का परिपूरक बनकर आया है।

मानिसह के महलो, माँडू और गुजरात के वर्णनो से हमे उस समय के राजकीय जीवन की कुछ झाँकियाँ मिल जाती है। गयासुद्दीन, नासिरुद्दीन और महमूद बर्घरा ऐयाश बादशाह थे, ग्वालियर-नरेश मानिसह-जैसे तोमर-नरेश भी अपने रग-महल मे आठ रानियाँ रखते थे, 'मृगनयनी' नवी थी। सक्षेप मे, उस समय का राजकीय जीवन ऐश-आराम से कटता था और नरेशो मे राज्य-विस्तार का लोग सर्वोपरि था।

#### प्रकृति-चित्रण

वर्मा जी के उपन्यास ऐतिहासिक रोमास है, यह हम 'मृगनयनी' मे देख चुके है। ऐतिहासिक रोमास के बाद प्रकृति-चित्रण उनका प्रिय विषय है। वर्मा जी के सभी उपन्यासो में प्रकृति का वर्णन यथार्थ रूप में हुआ है। 'मृगनयनी' में इसकी समृद्धि दर्शनीय हैं। मृगनयनी स्वय प्रकृति की उपासिका है। होली की रात में हरे-भरे खेत की रखवाली करती हुई उसने जो सपनो का महल बनाया, वह गूजरी-महल के रूप में सत्य सिद्ध होकर रहा। इस उपन्यास में हमें दोनो प्रकार के प्रकृति-चित्रण मिलते हैं। एक में उसके मधुर रूप का वर्णन हैं और दूसरे मे उसकी गम्भीरता, भयकरता और उग्रता का। प्रकृति के मधर रूपों में. चौदनी से स्निग्ध और स्नात हर्र-मरे खेतो का दृश्य प्रमुखता लिए हुए आया है । ऐसे बृश्यो की भी कमी नही है जिनमें मन्द-मन्द बहती हुई हवा के झोको के साथ सारा जगल झूमकर मस्त हो गया है और साँक नदी का कल-कल स्वर उसके उद्गारो को कोमल ब्विति प्रदान कर रहा है। इनके विपरीत, उपन्यास मे ऐसे स्थल भी है जहाँ प्रकृति भयानक रूप मे आई है, फिर अरनो की चीख, धाक्रमण, मृत्यू, जंगली जानवरो की लडाई —सम्बारण-सी बातें है। लाखी द्वारा अरने की हत्या का दृश्य बडा ही रोमाचकारी हैं। प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से इस उपन्यास की विशेषता इस बात में भी है कि सभी सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों की योजना प्राय रात में और मयानक दृश्यों की अवतारणा दिन में हुई है। एक तीसरे प्रकार का प्रकृति-वर्णन भी वर्माजी ने किया है, वह है पृष्ठभूमि के रूप मे । पहले दोनो प्रकार के वर्णन चरित्रों के हृदय और भावनाओं से निस्सृत है, किन्तु प्रकृति जब पृष्ठभूमि के रूप में आई है तो वह केवल इसी बात की सूचना देती है कि किस वातावरण में कोई विशेष घटना घट रही हैं। प्रकृति के ऐसे चित्र स्थान-स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से लेखक के प्रकृति-भेम का परिचय देते हैं। उदाहरण के लिए, ११वें अध्याय में प्रकृति का कोई महत्त्वपूर्ण भाग नहीं है किन्तु लाकी और निन्नी की बातचीत प्रारम कराने के पूर्व लेखक उस समय का सुन्दर वर्णन करता है जो इस प्रकार है— "रात होते ही अँघेरा छा गया। गहरी काली घटाये। आकाश में चना मा के होते हुए भी चाँदनी का भान नहीं। रुक-रुककर फुहार पड जाती है। हवा चल रही थी, किन्तु मच्छर झुण्ड बॉध-बॉधकर टूट रहे थे।" पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का वर्णन करने वाले दो तरह के लेखक होते हैं। एक वह जो प्रकृति के माध्यम से अपनी निराश भावानुभूतियों को प्रकट करते हैं, जैसे अप्रेणी उपन्यासकार हाडीं, और दूसरे में लेखक का आह्राद और उत्साह झलकता है। सामान्यत ऐसे लेखक दर्शंक के रूप में प्रकृति का निरीक्षण और वर्णन करते हैं। वर्मा जी इसी कोटि में आते हैं।

#### भाषा-शैली

'मृगनयनी' की भाषा-शैली बुन्देलखडी रगो से रजित है। बुन्देलखड का जीवन उनके प्राणो मे समा चुका है और वे उससे अच्छी तरह घुल-मिल गए है। अथवा, प्रान्तीयता का मोह उन्हे ऐसा करने को विवग कर देता है-दोनो बाते स्वामाविक है। कारण चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि 'मुगनयनी' क्या, वदावनलाल वर्मा जी के सभी उपन्यासों में उनका शब्द-चयन हिन्दी के सामान्य शब्द-चयन से भिन्न है। इनके शब्दों में बुन्देलखंड के ग्रामीण शब्दों, मुहावरों अ।दि का अत्यिधिक प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, इन शब्दो और मुहावरो को लिया जा सकता है-भकरना, बक फटना, अटक भीर पडना, भइने, छीजना, इत्यादि। ऐसे सैकडो शब्द उद्धत किये जा सकते है। ये शब्द अन्य प्रान्तो में अप्रचलित है। वर्मा जी की भाषा का दूसरा दोष व्याकरण के लिंग-सबघी हैं, जो हिन्दी वी एक विकट समस्याओ में से एक है। कछ शब्द ऐसे है जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग मे बदल दिए गए हैं। जैसे, शिकार का स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। यह तो हई भाषा की बात । शैली की दृष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि वर्माजी की शैली प्रेम-चद-जैसी मेंजी हुई शैली नही है। वानय-रचना शिथिल और निबंल है। शैली में स्वा-भाविक प्रवाह के बदले अवरोधक तत्त्व अधिक है। हाँ, जहाँ प्रकृति का वर्णन हुआ है. या छोटे-छोटे वाक्यो मे चटकीली बातचीत हुई है, वहाँ की शैली अधिक समर्थ और आकर्षक है। ऐसे स्थानो पर वर्मा जी की गद्ध-शैली मे प्रवाह भी है, निखार भी है और स्वामाविकता भी।

सक्षेप में, कुछ दोषों के होते हुए भी 'मृगनयनी' हिन्दी-उपन्यास-साहित्य की एक अद्वितीय सृष्टि है, जिसमें इतिहास और साहित्य का सम्मिश्रण दूध-पानी-जैसा है।

## गोदान

हिन्दी मे प्रेमचन्द पहले लेखक थे जिन्होने एक निविचत आदर्शवाद की यगानकुल घारा बहाई थी। लेकिन समय की माँग और विभिन्न परिस्थितियो ने इस लेखक को रास्ता बदलकर चलने को मजबूर किया। प्रेमचन्द का युग यथार्थवाद का युग नही था, वह युग आदर्शवाद और रोमाटिसिज्म का था। कविता मे पत, प्रसाद और निराला उस युग के प्रतिनिधि कवि थे, राजनीति में महात्मा गाँधी और उनकी कांग्रेस थी। प्रेमचन्द पर उनके युग के आदर्शवाद की पूरी-पूरी छाप पडी थी। परन्तु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिनमे रहकर पूर्ण रूप से आदर्शवादी बनना उनके लिए सभव न था। 'गोदान' प्रेमचन्द का घोर यथार्थवादी उपन्यास है। यह देश, समाज और गाँव के जीवन की सबसे बढी 'छाप' बनकर आया है। यहाँ उन्होने हमारी अब तक की गाहंस्थिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रगति का सर्वे किया है। प्रेमचन्द अपने अन्य उपन्यासो में कोई-न-कोई कार्य-क्रम लेकर उपस्थित हुए है, किंत 'गोदान' मे उनका कोई निश्चित कार्य-क्रम नही है और न उन्होंने किसी आदर्श का मार्ग-प्रदर्शन किया है। अब तक समग्र भारतीय जीवन-क्या गार्हेस्थिक, क्या सामाजिक, क्या राजनैतिक, क्या नागरिक, क्या ग्रामीण-जैसा है उसे उन्होने ज्यो-का-त्यो उपस्थित किया है। 'गोदान' के पहले प्रेमचन्द का दिष्टकोण केवल नैतिक था, लेकिन 'गोदान' में पहुँचकर आर्थिक हो गया है। सच तो यह है कि 'नोदान' से प्रेमचन्द युग की वास्तविकता की ओर आए है और गाँघीवाद से अपना घ्यान हटाकर साम्यवाद या समाजवाद की ओर बढे हैं। यदि आज वे जीवित होते तो समवत. समाजवाद और गाँधीवाद के बीच 'सेतु' बन गए होते।

'गोदान' प्रेमचन्द का अतिम उपन्यास है। इघर इसका सम्मान और प्रचार कम्युनिस्ट देशो में बहुत अधिक हुआ है। इस प्रचार और विज्ञापन में उनके सुपृत्र अमृतराय का बहुत बडा हाथ है। यह अनुचित नही। लेकिन 'गोदान' को साम्य-वादी साहित्य का 'घृवतारा' मानकर प्रगतिवादी साहित्य की नीव मजबूत करना अनुचित मालूम होता है। यह याद रखने की बात है कि प्रेमचन्द साम्यवादी उपन्यास-लेखक नही थे। उनके साहित्य में वर्ग-सघर्ष की चेतना धीरे-धीरे फूटी है, यह उनके स्वामाविक चितन और मनन का परिणाम है। प्रेमचन्द अपने साहित्य के प्रति इमानदार थे और इससे भी अधिक वे सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक

थे। 'ग़ोदान' लेखक के सामाजिक चिन्तन, आधिक मनन और गामीण जीवन के समीपी अध्ययन की सृष्टि है। यहाँ जो कुछ है, स्पष्ट और साध्य है। प्रेमचन्द ने किसी भी दृश्य पर काला पर्दा नहीं डाला। इसमें भारत के गामीण और नागरिक समाज का सही-सही लेखा-जोखा उपस्थित किया गया है। प्रेमचन्द ने यहाँ भारतीय जीवन को बहुत बड़े पैमाने पर देखा है और उसके वर्तमान वर्म, आदेश और नैतिकता की नग्न व्याख्या की है।

फलत 'मोदान' प्रेमचन्द का समस्या-मूलक उपन्यास है। श्री प्रकाशचन्द्र गप्त ने इसकी कथा को 'कभी बन्त न होने वाली कहानी' कहा है। लेकिन युग-चेतना ने 'गोदान' के समाज को नई करवट बदलने के लिए बाच्य किया है । होरी मरकर भी बमर है, न्यों कि जिस आधिक हाहाकार का गरल पीकर उसे घट-घट-कर मरना पड़ा था आज उसकी सतान जमीदारो, महाजनो और राय साहबो के महलो में आग लगाकर 'मूमि का स्वामी' बनने जा रही है। 'गोदान' ने हमारे समाज की जो समस्या जपस्थित की है, वह अब इतिहास की सामग्री बनती जा रही हैं और इस तरह उसकी कहानी समाप्त होकर ही रहेगी। कामेस-सरकार की यह चोषणा कि वह देश में 'समाजवादी इग' (Socialistic Pattern) की स्थापना करके ही दम लेगी, 'गोवान' के समाज को ढाहने में सहायक है। इस उपत्यास में वाष्ट्रिक समस्या प्रधान बनकर आई है, जो पूँजीपतियों और कोवितो, बोनों को चैन से रहने नही देती। लेकिन भारतीय समाज के इस पहलू का अध्ययन अब समाप्त होने जा रहा है। किसी भी देश में आर्थिक समस्याओं का जीवन 'बहते नीर' की त्रह प्रवहमान होता है। उसकी एक गति या चाल नही होती। उसमें कभी तेजी. कभी मदी होती रहती है। अत 'गोदान' में भारतीय समाज की जिस आधिक विषमता के चित्र उत्रे है, वे अब इतिहास के 'शव' बनते जा रहे है। इसिकए इस जपन्यास के विषय और उद्देश्य को अब वह महत्त्व नही दिया जा सकता जितना पहले विया गया था। इसके उद्देश स्पष्ट है; पर हुमें कोई स्वस्थ सरेश नहीं मिलता। होरी की मत्य पर हम निस्सदेह सहान् भृति के आंसू बहाते है और अपने समाज की दूरवस्था पर कुछ देर को लिए विचार भी करते हैं पर इससे लेखक के सदेश पाठको तक नहीं पहुँचते । इस उपन्यास की सफलता के दो कारण बतलाए जा सकते हैं-१, उपत्यास के कथानक का कलात्मक गठन, २. लेखक की अनुभूतियों में सचाई और ईमानदारी।

प्रेमचन्द की अनुभूतियाँ सच्ची और प्रत्यक्ष है। उन्होने जिस समाज के चित्र सीचे है, उनका गहरा अध्ययन उन्हें हो चुका था। उनके उपन्यास 'उपन्यास के क्रिए' नहीं किसे गए वरन् समाज की वास्तविकता का परिचय देकर उसकी बुराइयों को दूर करने के किए किसे गए हैं। वना गाँव, क्या शहर सबके जीवन का उन्हों वहा गहरा सनुभव था। खासकर गाँव के वातावरण से वे अपेक्षाकृत अभिक मरिचित थे। इसकिए 'गोदान' के मामीण जीवन और उसकी समस्यासों की अभिव्यक्ति में लेखक ने जितनी सावधानी, सजीवता और गामिकता विस्कार्य

है, उतनी नागरिक जीवन के चित्रण में नही देखी जाती। किसी भी लेखक को अमर और महान् बनाती है उसकी सच्ची अनुभूतियाँ, जिनको वह भाषा के माध्यम से अनूठी बौली में व्यक्त करता है।

प्रेमचन्द ने 'गोदान' के कथानक को जो रूप और आकार दिया है, वह अपने में अद्वितीय है । यहाँ उपन्यास के कथानक पर विचार कर लेना अप्रा-संगिक न होगा । श्री शिवनारायण श्रीवास्तव के शब्दों में "इस उपन्यास मे न तो 'रगभूमि' की भौति जीवन का कोई नि दिष्ट आशावादी दार्शनिक सदेश है, और न 'प्रेमाश्रम' की मॉति किसी राम-राज्य का आदर्श-स्वप्न, और न 'सेवा-सदन' की भॉति समाज-सेवा का स्पष्ट कार्य-क्रम । इसमे तो केवल जीवन के जीते-जागते मित्र है और उनकी अनेक समस्याएँ।" कथानक के कलात्मक गठन की द्िट से 'प्रेमाश्रम', 'रगभूमि' और 'गोदान' का महत्त्व बराबर है । उपन्यासो मे दो या अधिक कथाएँ साथ-साथ चलती है और मूल कथा किसे कहे, यह निश्चित करना कठिन हो जाता है। इस उपन्यास में भी दो कथाएँ एक साथ चलती है, एक राये साहब-मालती की, दूसरी होरी-वनिया की । एक मे नगर का वर्ग-संवर्ष और दुसरी में गाँव का वर्ग-सघर्ष दिखलाये गए हैं। कुछ लोगो को ये दो कथाएँ एक-इसरे से पथक मालूम होती है। इसके बारे में डा॰ रामरतन भटनागर ने अपनी पस्तक 'प्रेमचन्द एक अध्ययन' में लिखा हैं -- "प्रेमचन्द ने 'गोदान' में दो कथा-वस्तुएँ रखी है। उनमे एक मुख्य हो, दूसरी प्रासगिक, यह बात नही । दोनो कथाएँ समानान्तर रेखा पर लगभग बिना मिले ही चली जाती है। ... ... दोनो कथाएँ इतनी असम्बद्ध है कि उनके अध्यायो को अलग-अलग कर देने पर दो भिन्त-भिन्न उपन्यास बन जाते हैं।" कथानक की विष्युह्म लता के सम्बन्ध में श्री शिवनारायण श्रीवास्तव का भी कहना है कि "कथा में अन्विति का अभाव खट-कता है। आपस में कोई निसर्ग सबध न होने के कारण दोनो कहानियाँ स्पष्टत चिपकाकर रखी हुई-सी जान पडती है। इस दृष्टि से 'गोदान' का कथानक बिखरा-सा लगता है। "१ परंतु डा॰ रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रेमचन्द' मे लिखा है कि "ये कहानियाँ जितनी अलग ऊपर से जान पहती है, उतनी वास्तव मे नहीं है। दोनों का एक-दूसरे से निकट सम्बन्ध है और वे एक-दूसरे पर आश्रित है।"

'गोदान' के कथानक का ढाँचा बहुत-कुछ 'प्रेमाश्रम'-जैसा है—एक गृट होरी के चारो ओर किसानो का है, दूसरा रायसाहब के चारो ओर उच्च वर्ग के लोगो का। इनमें मेहता और मालती भी है, जो गाँव से सहानुभूति रखते है। कथानक का अधिक भाग होरी और उसके समाज को दिया गया है। डा० राम-विलास धर्मा के मतानुसार ''गोदान का कथानक किसान-महाजन सघषं को लेकर रचा गया है। उच्च वर्ग केवल चित्र की पूर्णता के लिए है। यहाँ होरी पूरे महा-जन-वर्ग और उसके सहायक जमीदार-वर्ग के कारिन्दों से युद्ध करता हुआ परास्त होंता है। किसान-महाजन-सघर्ष का प्रतीक होरी है और उसका अकेला चित्र

१ 'हिन्दी-उपन्यास'

कथा की एकसूत्रता में सहायता करता है। उसके अनेक सहायक पात्र है जो शोषण-चक्र में पिसते दिखाई देते है।" 'गोदान' के कथा-सगठन में प्रेमचन्द ने कमाल किया है। यहाँ कथा-वस्तु के विकास में निश्चित गित, विकास और उत्कर्ष है। श्री प्रकाशचन्द गुप्त के शब्दों में "प्रेमचन्द की कथा-वस्तु की हलचल समुद्र की तरगों के समान है। घटना आगे बढती हैं, फिर पीछे हट जाती है। घटना के उतार-चढाव में प्रेमचन्द सिद्धहस्त थे।" श्री गुलाबराय ने ठीक ही कहा है कि 'गोदान' की कथावस्तु गढी हुई नहीं मालूम पडती। उसमें जीवन का-सा बहाव है। कथा-वस्तु के गठन की दृष्टि से यह उपन्यास हिन्दी का एक अमर उपन्यास है।

लेकिन साहित्य के प्राण, भाव, विचार और आदर्श होते है, रूप या आकार नहीं। 'गोदान' की महत्ता निस्मदेह उसके आकारो में बँघी है- कथावस्तु के सत्लन में, चरित्रो की सुष्टि में, ग्रामीण वातावरण के निर्माण मे और शौषक-शोषित के वर्ग-सवर्ष में, पर आने वाले युगो मे इसका महत्त्व वही होगा जो इतिहास के किसी अध्याय में वर्णित अकाल, दु स और दैन्य का होता है। साहित्य मानव-जीवन के कुछ स्थायी मुल्यो की स्थापना करता है जो अर्थ से कही अधिक महत्त्व रखता है। वह केवल यथार्थ की कँटीली झाडी से ही नही उलझता, बल्क काले बादलो को भेदकर प्रकाश की किरण भी बिखेरता है। होरी की मृत्यू हमें कौन-सा सदेश देती है। समझ मे नही आता-यह हमारी लाचारी, कमजोरी और **कालस्य का स्चक हैं। अच्छा होता यदि होरी शोषक-समाज की असगितयो** को चुनौती देता, विद्रोह की मशाल जलाता, किसान-आन्दोलन का नेता बनता और अन्त में नये समाज की स्थापना में अपना बिलदान दे जाता । लेकिन वह तो धर्म की दलदल मे, रूढि की कीचड में फँसा अपने ही द ख से कराहता है, उसे इन बातो की चिन्ता ही कहाँ ? इसमें कोई सदेह नही कि होरी ग्रामीण जीवन का प्रतीक बनकर आया है, जो हमारा घ्यान घोर यथार्थता की ओर ले जाता है; लेकिन यथार्थ मन की भूख घटाता नही, बढाता है। 'गोदान' में हमे एक स्वस्थ आज्ञावादी सदेश का अभाव खटकता है। फिर भी यह तो कहना ही होगा कि यह उपन्यास अपने में बेजोड हैं और भारतीय समाज की पतनावस्था का परा बिवरण उपस्थित करता है।

### उन्मुक्त

#### स्थान

श्री दिनकर के शब्दों में "'उन्मुक्त' में काव्य का प्रभाव अपेक्षाकृत शिथिल है। किंव जो कुछ अखबारों में पढ रहा था, उसी के बल पर उसने वर्तमान युग का एक रूपक किंवता में लिख दिया। यह पुस्तक गांधीवाद और युद्ध की तुलना के निमित्त जिखी गई है, क्योंकि युद्ध को ग्रन्त में परिषत लोग अहिंसा की दुहाई दे रहे है।"

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 'उन्मुक्त' को एक विशिष्ट स्थान मिलना चाहिए। इसके कई कारण है-प्रथम तो यह है कि 'उन्मुक्त' हिंदी-काव्य-साहित्य की वह प्रथम काव्य-रचना है जिसे हम विशुद्ध युद्ध-काव्य की सजा दे सकते है। कवि वर्तमान युद्ध की विभीषिकाओं को देखकर घवरा उठा है। युद्ध की विक-रालता, उसकी भयकरता का सुन्दर उदाहरण उसने हमारे सामने रखा है। हिन्दी के प्राचीन साहित्य में इस तरह की एक भी पुस्तक नही मिलती। वर्तमान हिंदी-साहित्य में 'दिनकर' के 'कुरक्षेत्र' को छोडकर कोई भी दूसरी सदाक्त कृति वृंखने को नही मिलती, जिसमें कवियों के चिन्तन का विषय युद्ध रहा हो। इस विशा में सियारामशरण गुप्त ने अपने स्वतंत्र चिन्तन और मनन की मौलिकता का परिचय दिया है। अंग्रेजी में युद्ध-सम्बन्धी अच्छी-अच्छी पुस्तके अवस्य मिलती हैं, जिनमें Milton की पुस्तक 'Lost Horizon' और Sheriff की पुस्तक 'Journey's End' विशेष उल्लेखनीय है। इन पुस्तको मे वर्तमान युद्ध की हिसक नीति का नगा प्रदर्शन हुआ है । लेकिन इन सभी पुस्तकों मे लेखक युद्ध से भयभीत और निराशावादी है। ये वर्तमान युद्ध-नीति में मानवता का नाश देखते हैं, उन्हें उससे बचने का कोई रास्ता नही दीखता । वे प्राण-रक्षा के लिए पृथ्वी के चारो ओर घूम आते हैं, पर शातिपूर्ण स्थान नहीं मिलता । 'उन्मुक्त' के कवि को एक बहुत ही सबल आधार मिला है और वह है गाधीबाद का। इसका कवि किसी राष्ट्र को आज की हिसक नीति के लिए दोष नही देता, बल्कि उसका कहना है कि .

> युद्ध यह नर का नर से नहीं है। यह सामने बनुष है।

उसके निगृढ़ किसी अन्तर में छिपके कोई कूर अग्न्युपात, भूमिकम्प पैठा है। अन्त मे कवि जिस निष्कर्ष पर पहुँचा है वह इस प्रकार । निन्दनीय है आपस की मार-पीट

—(मृदुला)

-(पुष्प दन्त)

केवल निज के लिए नही; निज का निजयन सब, निक्षिल विश्व के साथ हुआ है सम्बन्धित अब।

'उन्मुक्त' हिन्दी के गाधीवादी साहित्य में सबसे ऊँचा स्थान रखता है, किसमें गाधीजी की युद्ध-नीति को वाणी दी गई है। गुप्तजी ने 'साकेत' में, रामनरेश त्रिपाठी ने 'पिथक' तथा 'मिलन' आदि में गाधीवादी दृष्टिकोणो को स्पष्ट किया है, लेकिन युद्ध के प्रति गाधीवाद की मूल नीति क्या है, सत्य, आहिसा आदि बातो को काव्य-रूप में तथा वैज्ञानिक ढग से प्रस्तुत करने का प्रथम श्रेय सियाराम-शरण गुप्त को ही है। १९४० ई० के बाद हिन्दी-साहित्य की विकास-दिशा में हम परिवर्तन पाते है। वर्तमान हिन्दी-काव्य-साहित्य में अनेक अन्तर्धाराएँ बह रही है। साहित्य में वादो का कारवाँ चलता जा रहा है। 'उन्मुक्त' का किव वादो के वायदों से सर्वथा उन्मुक्त है। वर्तमान काव्य की विभिन्न काव्य-धाराओ के बीच सियाराम-शरण गुप्त एक ऐसे किव है, जो अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। किंद को गाधीवाद में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और सहानुभूति है। गुप्तजी भी गाधीवादी हैं, 'पर उन्होने गाधीवाद के व्यावहारिक पक्ष को ही अधिक लिया है, वाद के रूप में नही। सियारामशरण गुप्त ने गाधीवाद के मूल दर्शन सत्य और शहसा को अधिक स्वयात से ग्रहण किया है। 'उन्मुक्त' में गाधीवादी दर्शन-चेतना की अभिव्यक्ति अधिक ईमानदारी के साथ हुई है।

माषा-शैली की दृष्टि से मी 'उन्मुक्त' का वर्तमान हिन्दी-काव्य-साहित्य में अन्यतम स्थान हैं। जैसा कि दिनकर ने लिखा है सियारामशरण जी के विचार तो पुराने हैं, पर शैली नवीन हैं। द्विवेदी-काल से बाहर निकलकर जब किव ने छाया-वाद के युग मे प्रवेश किया तो उसने उसकी शैली का सहषे स्वागत किया। पुराने विचार को नया आवरण देकर उसने अपनी प्रतिमा का जो परिचय दिया है वह अपने मे पूर्ण है। शैली की दृष्टि से 'उन्मुक्त' एक गीति-नाट्य है। समूची पुस्तक कथोपकथन की शैली पर लिखी गई है, जिसमे नाटकीयता का अभाव नही है। इसके साथ ही नई काव्य-शैली को अपनाकर किव ने यत्र-तत्र कवित्व का भी अच्छा परिचय दिया है। लेकिन 'उन्मुक्त' का किव विचारक अधिक, किव कम है। बाद परिचय दिया है। लेकिन 'उन्मुक्त' का किव विचारक अधिक, किव कम है। बाद

यह है कि 'दैनिकी' तथा 'उन्मुक्त' से सियारामशरण ने अपनी मनोदृष्टि बदल दी है। अब वह जीवन के सत्य, सुखी परिवार, देश और विश्व की खोज में प्रवृत्त है। विचारक और चिन्तक प्राय. कविता की ममता छोड देते हैं। 'उन्मुक्त' और 'कुरू-क्षेत्र' में यही हुआ है।

सियारामशरण के साहित्यकार के दो व्यक्तित्व है—गद्य मे वह गृहस्थ है और पद्य मे सामान्य विचारक । अपने उपन्यासो मे वह सामाजिक रूढियो और अन्य-विश्वासो की विभीषिकाओ पर व्यग्य करते हैं और पद्य मे वर्तमान मानव-जीवन के सघर्षों का चित्रण करते हैं। 'उन्मुक्त' में किव के मनोभाव में व्यापकता आ गई है। यहाँ किव सामान्य मानव-जीवन के उलझे हुए प्रश्नो का समाधान निकालना चाहता है।

'उन्मुक्त' की श्रेष्ठता का आधार कवि की राष्ट्रीयता भी हैं। कवि रूपक-शैली में अपनी राष्ट्रीयता की मूल भावनाओं को उद्घोषित करने में सफल हुआ। है। कुसुमद्वीप के बहाने कवि ने भारत का जय-गान किया है और विश्वास के साथ कहा है.

पावनः कुसुमहीप, यह है हमारा ही ।.
यह है हमारा, हाँ हमारा, हाँ हमारा ही ।
प्राण रहते हो, रहे, जायें यदि जाते हो,
तो भी कभी जाने नहीं दे गें किसी वैरी के
हाथो में कदापि इसे । इसके निमित्त ही—
तन-मन शौर धन श्रांपत हमारे हैं ।

'उन्मुक्त' में कवि को वर्तमान युद्ध की हिंसक नीति की विभीषिकाओं का चित्रण करने में सफलता तो मिली है, लेकिन इस पुस्तक की अद्वितीय सुष्टि मुदुला है। उसकी राष्ट्र-सेवा और वात्सल्य-स्नेह के अन्तर्द्वेन्द्व की कवि ने बडी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। पूत्र-मृत्यु पर उसका विरह-वर्णन बडे ही स्वाभाविक ढग से हुआ है। मुद्रला के चरित्र की अवतारणा में कवि को आशातीत सफलता मिली है। 'साकेत' मे विरहिणी उर्मिला के चित्राकन में यद्यपि गुप्तजी ने बडी सतकता और समयंता दिखलाई हैं; पर वह एकागी ही है, उसमे व्यक्तिगत विषाद की ही अधिकता है, लेकिन मदला की भावनाएँ उमिला की अपेक्षा अधिक व्यापक और व्यावहारिक है। माता के वात्सल्य-स्नेह और ममता के प्रकाशन में कवि की कला अभावोत्पादक सिद्ध हुई है। मृदुला अपने निबंल मनोभावो पर विजय प्राप्त करती हैं। उसका कवि ने बड़ी वैज्ञानिकता के साथ वर्णन किया है। 'मदला' के चरित्र मे रामनरेश त्रिपाठी-क्रत 'स्वफ़्त' और 'पथिक' में क्रमश चित्रित सुमना और पथिक-पत्नी का सुन्दर योग है। वह सच्ची राष्ट्र-सेविका है और साथ ही सच्ची माता भी हैं। उसके दोनो रूपो का चित्रण 'उन्मुक्त' में हुआ है। 'स्वप्न' की नायिका समना की तरह मृदुला भी अपने पति गुग्रघर में राष्ट्र-सेवा की भावना भरती हैं, सैनिको को आगे बढ़ने के लिए उत्ते जित करती है, अपने पुत्र का बलिदान राष्ट्र की बलि- बेदी पर करती है, फिर भी हँसती है। उसकी मुस्कान मे वेदना और हास्य का मिश्रण है। किव ने सामूहिक शोक के सामने व्यक्तिगत विषाद को महत्त्व नही दिया है। गुणघर के पुत्र की मृत्यु पर पुष्पदत कहता है

सक्या में हमारी स्त्रियां बच्चे तक वैरी के लक्ष्य नित हो रहे ? समक्ष इन सबके क्या है वह अपूत शोक ?

इस प्रकार हम देखते है कि 'उन्मुक्त' वर्तमान हिन्दी-साहित्य की एक अभि-नव, अद्वितीय और अनुपम सृष्टि हैं।

'उन्मुक्त' का संदेश

आज का मानव अपने को सुसम्य, ज्ञानी और विज्ञान से समन्वित कहता हैं। लेकिन मानव का आहार, किया आदि पशुओ से भी विकसित है। वे सम्य है, ज्ञान और विज्ञान से समन्वित है, पर इनमें लोम का लाम अधिक है। वे अपनी दुष्प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिए धर्म-युद्ध करते है, न्याय-बुद्धि से उद्बोधित हो, हिंसात्मक भाव से उल्लिसित होकर गर्व-घट से भरकर अपनी नृशसिनी क्षुधा को पुष्ट बनाते हैं। आज ससार से सत्य बहिष्कृत हो गया है। मृदुला के शब्दों में

अवनी पर से सत्य कर दिया गया बहिष्कुत, सपने में ही उसे कर रही हूँ आविष्कुत।

वस्तुत सत्य आज स्वप्न-जगत् की बात हो गया है। मानव से सत्य-बल का लोप हो गया है, गुणवर के शब्दों में

मानव से अब और सत्य बल शेष नहीं क्या? गुणघर को ऐसा लगता है मानो विश्व में चारो ओर हिंसा का विशाल मरुस्थल है, जिसने अपने पेट में जीवन की सारी रस-घाराएँ हज्म कर ली हैं:

हिंसा के इस महा मरस्यल की विस्तृति ने कर ली क्या उदरस्य सभी जीवन-रस-भारा ?

आज मानव की उन्नित अघोगामिनी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि मानवता द्वानवता का 'चिरदासत्व करेगी' जल-थल-नम-तल सभी जगह आज हिंसा रूपी भैरव का चतुर्दिश नग्न-नृत्य हो रहा है। वह 'नर रक्त विलासी,' 'महामास का रसना लोभी' 'निपट शून्य' पर अपना सिहासन विकाकर अखण्ड राज्य कर रहा है।

आज का मानव अपने बनाए हुए यन्त्रो से अपना ही आत्म-घात कर रहा

है। गुणधर कहता है:

लमता मुन्ने तो यह, आत्मधात अपने आयुवीं से करते हमी है स्वय प्रपना। युद्ध का कारण

वर्तमान युद्ध का कारण है मानव की दुष्प्रवृत्तिया । आज एक नर का दूसरे नर से व्यक्तिगत सवर्ष नहीं है । आज मानव-हृदयों मे शैतान बैठा हुआ है — उसमें हृदय के सारे अवगुण एकत्र हो चुके हैं :

वर्तमान विश्व हिंसा की ज्वाला स चारों और सामने, पीछे, दायें-बायें सभी और प्रज्वलित है। उससे त्राण पाना कठिन हो गया है:

> फूंक दो गई है तीव ज्याला तीव हिंसा की इस-उस घोर, सामने भी घौर पीछे भी। वधक उठी है वह, त्राण कहाँ उससे ? (गुणघर)

आज ससार में उसीकी गुण-गाथा गाई जाती है, जो जितना बडा शोषक है, अत्याचारी हैं—ऐसे ही व्यक्तियों को लोग महावीर कहते हैं, युग-युग तक उन्हीं का जय-गान गाया जाता है

> अपने तेरो तले रौव ले जो जितने को, जो जितना निज भृत्य बना ले अन्य जन को, वह उतना ही महावोर, उसकी गाथा युग-युग तक इतिहास वहाँ का गाता जाता। (सुछोचन) वर्तमान युग में विज्ञान की उन्नति ने सीमा-बंधन की गाँठ ढीछी कर दी है :

आज गिरि-नद-सागर के। सीमा-बन्धन टूट गए है अवनी पर के।

वर्तमान युद्ध का प्रधान कारण हिंसा में विश्वास करने वाला पुष्पदंत यह स्वीकार करता हुआ कहता है कि .

प्रतिहिंसा में छिपा हुआ निष का प्रभिमानी, कोई हिसक कूर स्वय हममें बैठा था जो वैरी में, वही हमारे में पैठा था

'उन्मुक्त' में युद्ध की विकरालता और उसकी विभीषिकाओ का भी चित्रण हुआ हैं। सैनिको द्वारा वर्तमान युद्ध में नारी का अपमान उसका बलात्कार, निर्दोण बच्चो की हत्या, विस्फोटक यन्त्रो द्वारा बहे-बड़े नगरो-गाँवो का विष्वंस, नारी-अपहरण, चिकित्सालय, विद्यालय, पूजालय, गृह-भवन कुटीर का विष्वंस—वर्तमान युद्ध की अपनी विशेषताएँ हैं।

हेमद्वीप की मृदुला की एक सखी मालिनी संध्या बेला में छत पर बैठी थी। - अचानक---

सहसा नभ में ब्योमयान घहरे घर-घर घर । फिर बरस पडे विघ्वस पिण्ड सौ-सौ यानो से,

मालिनी की कन्या हेमा जो कुमुद-फूल-सी कोमल थी, सौझ के समय नदी-कूल की ओर अपने लघु सहोदर के साथ उसकी उँगली थाम गई थी। लेकिन पकड की गई मत्त सैनिको से बेचारी और उसकी माँ—

मां व्याकुल हो खोज रही थी मारी-मारी।

समूचे नगर पर सैनिको का राज्य था। वे उस दिन 'विजय-मद-मत्त होकर' महानाझ की होली मे अपना विजय-पर्व मना रहे थे। लोभी नर-पशुको ने उस बेचारी हेमा से खुलकर बलात्कार किया।

> लोभी नर-पशु उसे जिल्लाये रहा रात-भर सैन्य शिविर में ।

युद्ध के मैदान में मृतक सैनिको की कैसी बुरी हालत होती है, उसकी जिन्दा सस्वीर यहाँ देखिए:

> कोई उसको खींच रहा था कुटिल कचो से, कोई उसको बेच रहा था निज किरचो से । कोई-कोई पदाघात करते थे बढ़कर पीछे से कुछ अन्य किसी का स्कथ पकडकर । यद्ध का परिणाम भी कितना भीषण है—कुसुमद्वीप योजनो तक—

योजनो तक बहु विस्तृत ब डे-बडे कृषि-को त्र पड़े थे शत्रु पदाकित उन्मूलित-उच्छिन्त । ग्राम पूरे-के-पूरे ऊँचे-ऊँचे घुस्स बने थे अपने घूरे । कोसों तक सुनसान, नहीं कोई जन-मानव, बीच-बीच मे गीध-घिरे मनुजाग गलित शव ।

#### नगरी की अवस्था-

वेका मेंने वृष्टि डाल सम्मुख मथु नगरी, खण्ड-खण्ड हो बगर गई हो जैसे नगरी। पथ के हुए पहाड, ध्वस्त प्रह-दूहो वाले, जली बेह में उमड़ पड़े बीखे वे छाले। 'उन्मुक्त' मे दो विभिन्न मनोवृत्तियो वाले मानव का संघर्ष दिखलाया गया है। एक हैं पृष्पदत, जो हिसा के बल से, भरमक यत्रो के प्रयोग से अनुओ पर विजय प्राप्त करना चाहता है; दूसरा है गुणधर, जो हिसा में विश्वास नही करता, लेकिन पृष्पदत उसे सदैव उत्तेजित करता रहता है। अपने पृत्र की मृत्यु से गुणधर हतोत्साहित हो जाता है। वह अपने सेनापित पृष्पदत की आजा का उल्लाघन करता है। गुणधर का कहना है—

> यह हे अधम की हिंसा नीति, शूरता जो वीसती है इसमें वह छलना है, भीवता है छचारूपिणी।

पुष्पदत का तकं है

हमारा अहुल पराक्रम अब भी है जीवन, कहीं का कोई निर्वंस कर सकता है नहीं बिलत, पद-भोड़ित उसको । जागृत रखते हुए नित्य निज प्राण-पुरुष को जूकेंगे हम । नहीं जूकता है रियु ते ही, फिसल-फिसल जो रहे स्वकीयो में उनसे भी करना है सववं । न क्यों सम्मुख गुणधर देता होगा दण्ड उसे भी निष्ठुर होकर । तो हां, ऊँची उठे और वह निर्मंग क्या ला, पी लेना है कठिन हलाहल का वह व्याला ।

गुणघर का करण-कात हृदय विश्व की हिंसक नीति है घवरा उठता है ! वह मानव की रक्षा करना चाहता है

सेरे मानव, बता तुन्हे, चुपचाप सह इया ?

गुणघर पुष्पदत द्वारा बन्दी बना लिया जाता है। क्रेकिन गुणघर अपने को बन्दी नहीं मानता और कहता है

'द्राज में विमुक्त मृत्युङजय हूँ।'

कुसुमद्वीप की हार होती है। भस्मक यत्र, जिसको मुदुळा ने जयत के पास भेजा था, शत्रुओ के हाथ पढ जाता ह। मृदुळा इसके लिए अपराधिनी ठहराई जाती है। इस हार से पुष्पदत की आँखे खुळ जाती है और उसे अहिसा के महत्त्व को स्वीकार करना पडता है। उसे कहता पडा है कैसा पाशिवक हिंसा ज्वाला का ताण्डव । हिंसानल से शान्त नहीं होता हिंसानल , जो सबका है, वही हमारा भी है मगल । मिला हमें चिर सत्य धाज मूतन होकर— हिंसा का है एक धोंहसा ही प्रत्युत्तर ।

'उन्मुक्त' के अमर सन्देश गाँघी जी के सिद्धान्तो पर आघारित हैं। पृष्पदत ने अन्त में गांधीवाद की अहिंसा-नीति का प्रतिपादन किया है। हिंसा का कारण हृदय की कूरता हैं—कोई हिंसक अभिमानी हमारे हृदय के कोने में बैठा है जो विजित और विजयी दोनों में है। दोनों के हिंसारमक मावों की टकराहट ही युद्ध हैं, सघषं हैं। एक के शान्त रहने पर युद्ध नहीं हो सकता।

प्रतिहिंसा में छिपा हुआ निज का अभिमानी कोई हिंसक कूर, स्वय हममें बैठा था, जो वैरी में, वही हमारे में पैठा था।

पराजय का कारण है कपट, असत्य और पाश्चिक हिंसा। पराजय की असफलता घक्का देकर हमारी निर्वलता प्रमाणित कर देती हैं। उस निर्वलता की हम अपना पराक्रम समझे हुए हैं।

वास्तविक 'पौरुष ग्रविजेय है।'

हिंसानल से हिंसानल शान्त नहीं होता। हिंसा का एक-मात्र प्रत्युत्तर अहिंसा है। यही जीवन का चिर सत्य हैं। अहिंसा के सिद्धान्त को मानने वाला व्यक्ति वस्तुत शक्तिशाली है—गुणधर की तरह मृत्युञ्जय हैं। यह ठीक हैं कि अहिंसकों के सामने तरह-तरह की कठिनाइयों, मुसीबते सदैव आती रहती है, स्नेकिन सास्तविक विजय उन कठिनाइयों के झेलने में हैं। 'अहिंसक मरण' वास्तविक पौरुष हैं। सच तो यह है कि हिंसक के पास भी हृदय होता है, वह भी पूर्णत निमंग नहीं होता, उसके हृवय के किसी कोने में कोमलता रहती है, अज्ञानावस्था में जब तक उसका मानव सोया रहता है, तब तक हिंसक बना रहता है। अज्ञानता का पर्दा हट जाने पर उसकी हिंसक भावनाएँ नष्ट हो जाती है। हिंसको पर विजय प्राप्त करके लिये प्रताहना की नहीं, बल्क प्रेम की आवश्यकता है.

हिसक भी है नहीं निरा दाभव ही दानव, सोया है श्रज्ञान दशा में उसका मानव।

उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता हैं—रोष-रहित प्रेम-भाव और कष्ट सहन करने के धैर्य की

वीष रहित सप्रेम स्वय के कष्ट सहन से, कर उसका उन्नयन स्वयं उन्नत होगे।

वास्तविक सम्यता का उत्थान—उपयुंक्त दो गुणो को हृदयस्य करने में हैं। मनुष्यत्व के पौरुप की वास्तविक कसोटी 'कठिन कष्ट, संकट भीषण तम' है। पौरुष को सदैव तलवार की धार पर चलना पहता है। मनष्य मे उपयुंक्त गुणों की कमी नही है। छल, कपट और माया से किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र पर विजय आप्त करना सच्ची विजय नही है। कुसुमद्वीप के महामात्य का कहना है—

वीरता के बल से हमको हराया नहीं जा सका है,

कान्ति का सशोधन करना ही पुण्य कार्य है।

अहिंसक की भावनाएँ अपने देश तक ही सीमित नही रहती, वरन् वह निखिल विश्व की मगल-कामना करता है क्योंकि

'ग्राज गिरि-नद-सागर के, सभी बचन टूट गये है अवनी पर कें

आज ससार हिंसक नीति से पीडित है। वास्तविक सुख और आनन्द व्यक्तिः के सुख में नही विश्व के सुख में है

जो सबका है, वही हमारा भी है मंगल।

पुनश्च,

केवल निज के लिए नहीं, निज का निजपन सब , निखिल विश्व के साथ हुआ है सम्बन्धित सब ।

अहिंसक संसार का काल-कूट, हलाहल पीकर मृत्यु जय बना रहता है। वह निर्मयता का दान देता रहता है। वह आतक, प्रताबना से नही बरता—बिलक मानवारमा की पीडा हरने के लिए लालायित रहता है। अहिंसा की भावना में आत्मा का संशोधन है, हृदय का परिवर्तन है, अज्ञान का नाश है। जब तक हृदय की दुश्चिन्ताएँ, दुष्प्रवृत्तियाँ नष्ट नही होती, तब तक हमारी हिंसक नीति अपनी जगह बनी रहेगी। पृष्पदत, जो पहले हिंसा-नीति में विश्वास करता था, अपनी भूल का संशोधन करके ससार के मंगल के लिए विश्व के हलाहल को अमृत में बदलने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। गाधीवाद के अहिंसावाद का यही मूल भन्न है—यहीं अमर सदेश है जिसको सियारामशरण जी ने पद्यबद्ध करके सहृदयों की भावनाओं को कृरेदने की चेष्टा की है।

### 'उन्मुक्त' की सार्थकता

ग्रन्थ का नाम 'उन्मुक्त' उचित और सार्थक है। इसके नामकरण का आधार मनोवैज्ञानिक है। दो अर्थों में इसका उपयोग हुआ है।

(१) गुणवर जब अपने सेनापित पुष्पदत की आज्ञाओ का उल्लंघन करता है, तब वह बन्दी बना लिया जाता है और उसे मृत्यु-दण्ड मिलता है। उस समय गुणघर अपने को कहता है—'मै मृत्यु-ज्जय हूँ।' गुणघर को अपनी आत्मा की शक्ति

में पूर्ण विश्वास है। उसके शरीर को पुष्पदत ने बदी अवश्य बना लिया, लेकिन उसकी उन्मुक्त आत्मा को कोई बन्दी नही बना सका—न तो पुष्पदत ही और न दुश्मन ही। सभी अहिंसावादी अपनी आत्मा को स्वतन्त्र और उन्मुक्त मानते है। गुष्पद भी एक ऐसा ही बहिंसावादी है। पुष्पदत की जब आँखें खुलती है और जब वह भी मृत्युञ्जय बनने की इच्छा गुणघर के सामने प्रकट करता है

कालकूट जो उछल पडा है भीत भुवन में , करने उसका पान हो सकें हम मृत्युञ्जय।

'उन्मुक्त' का अर्थ है आत्मा की स्वतन्त्रता, क्योकि वह असीम और अबद है।

(२) दूसरे अर्थ में भी 'उन्मुक्त' शब्द का प्रयोग हुआ है। पृष्पदन्त जब अर्थिं का पुजारी बन जाता है और जब वह अपना क्षीम गुणघर और मृदुला के सामने प्रकट करता है, तो वह कहता है

मरण के दण्ड-इमन से

करता हुँ उन्मुक्त तुम्हें त्रृ टि-मार्जन मन से ।

वह गुणघर को बन्दीगृह से स्वतन्त्र कर देता है। पुष्पदत को आत्मा की उन्मृक्ति में पूर्ण विश्वास हो चुका है। वह अच्छी तरह जानता है कि मौतिक बचन परिवर्तनशील है, जिसका उतना महत्त्व नही जितना आत्मा की शक्ति का है। इन्ही दो अर्थो में 'उन्मृक्त' शब्द का प्रयोग हुआ है। वस्तृत पुस्तक का नाम-करण मनोविज्ञान और अध्यात्म के आधार पर हुआ है।

# पाँचवाँ खगड तुलनात्मक समीक्षा

### तुलनात्मक अध्ययन

पिछले ७०-८० वर्षों में गद्य का उतना सर्वांगीण विकास हुआ जितना पहले कभी न हुआ था। गद्य-साहित्य के अगो के विकास से यह बात स्पष्ट है कि आज का साहित्यकार जहाँ एक ओर विक्लेषण-बृद्धि से काम लेने लगा है, वहाँ दूसरी ओर साहित्य की टेकनीक, रूप-विधान तथा शैलियों के चमत्कार-प्रदर्शन में अधिक अनुराग रखता है। हिन्दी के आधुनिक गद्य-लेखकों की प्रवृत्तियाँ इसी ओर सुकी है। अत्यधिक अप्रासिगक बातों का उल्लेख न करके में कहना चाहूँगा कि हिन्दी का गद्य-साहित्य विक्व के गद्य-साहित्य के साथ होड करने में आज अपनी समस्त शिक्तयों के साथ प्रयत्नशील है। यद्यपि आधुनिक हिन्दी-गद्ध में उपन्यास और कहानी को छोडकर गद्ध के अन्य अगो का अभी उतना विकास नहीं हो सका है तथा,प एक सुधी विद्यार्थों और सजग आलोचक को कहानी-साहित्य का अध्ययन करते समय अन्य साहित्यांगों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। आज के साहित्य में कहानी ने अपना अडोल स्थान बना लिया है। इसमें भविष्य की बडी-बडी सभावनाएँ छिपी है।

निम्नलिखित पिनतयों में कहानी-कला को घ्यान में रखते हुए तथा गद्ध-साहित्य को कुछ प्रमुख अगो के साथ उसकी सगित, समता तथा विषमता दिखलाते हुए उनका सुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। कहानी की तुलना गीति-काव्य, इतिहास, खडकाव्य, सस्मरण, रेखाचित्र इत्यादि से भी की जाती है, पर मैने यहाँ उपन्यास, एकाकी और निबन्ध को कहानी के तुलनात्मक अध्ययन का लक्ष्य बनाया है। इसका कारण यह है कि कहानी और उपन्यास, कहानी और एकाकी तथा कहानी और निबन्ध में जितना सीधा सम्बन्ध, जितनी समीपी समानता और जितना सूक्ष्म अन्तर है उतना गद्ध-साहित्य के अन्य अगो के साथ नही।

### \_र्कहानी **ग्रौर** उपन्यास

कहानी की परिभाषा और उसके वास्तिविक स्वरूप को स्थिर करते समस यह स्वामाविक प्रश्न होता है कि कहानी और उपन्यास में कितनी समानताएँ और कितनी विषमताएँ है। यह प्रश्न और भी उम्र हो उठता है जब कुछ लोग यह कहने लगतें है कि "कहानी उपन्यास का लघु-रूप है।" उपन्यास के किसी एक अध्याय को कहानी का रूप दिया जा सकता है। यदि दोनो में कोई बन्तर है कहानी को प्राचीन आख्यायिका, कथा, लोक-कथा आदि का आधुनिक मस्करण मानते रहे। यह धारणा बढते-बढते यहाँ तक बढी कि लोग कहानी को उपन्यास का लघु रूप मानने लगे। आधुनिक विश्व के गद्य-साहित्य मे उपन्यास और कहानी का ही अत्यिक्त विकास हुआ, इसीलिए कहानी की अन्तिम टकराहट उपन्यास से हुई। परन्तु आज यह बात स्पष्ट हो गई है कि कहानी और उपन्यास दोनो साहित्य की स्वतंत्र सृष्टियाँ है जिनके रूप, प्रभाव, शैली और उद्श्य मे महान् अन्तर हैं। कहानी को उपन्यास का 'लघु रूप' कहने का समय अब नहीं रहा। आधुनिक विश्व के गद्य-साहित्य में कहानी को आज जो निर्विष्न और निर्दंन्द्र स्थान मिला है वह उसकी एकान्त प्रगति और स्वतंत्र सत्ता-शिवत का परिचायक हैं। आज न तो बाह्य दृष्ट से और न आतरिक दृष्ट से उपन्यास और कहानी में समानताएँ रह गई है। डा० श्रीकृष्णलाल ने ठीक ही लिखा है कि 'कहानी उपन्यास का छोटा रूप नहीं हैं, वरन् यह उससे एक सर्वथा मिन्त और स्वतंत्र साहित्य रूप हैं।'

स्थूल दृष्टि से उपन्यास और कहानी के मूल अन्तर स्पष्ट है, लेकिन सूक्ष्म द्ष्टि से दो बातें ऐसी है जिनके प्रकाश में निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि कहानी की अपनी सीमाएँ है, उनमें दूसरो का अनिधकार प्रवेश नही हो सकता है; इसी तरह उपन्यास के अपने दायरे हैं। उसकी भी अपनी मर्यादाएँ हैं। दोनों के अस्तित्व पर अब कोई आतक नहीं रहा। जब था, तब था। इन पिनतयों में मैं अपनी पुस्तक 'हिंदी कहानी और कहानीकार' से कुछ उद्धरण देकर उपन्यास और कहानी के मूल अन्तर को स्पन्ट कर देना चाहता हूँ — "पहली बात यह है कि कहानी में जहाँ जीवन की एक झलक दिखलाने की चेष्टा की जाती है वहाँ उपन्यास मे जीवन की विशद और विषम परिस्थितयों का चित्रण होता है। उपन्यासकार वह शिकारी है जो अपने निशाने की चिडियो तथा उसके आस-पास के दश्य, वातावरण, जहाँ तक उसकी दृष्टि जा सकती है, का निरीक्षण करता है। इसके विपरीत, कहानीकार धन् विद्या-विशारद वीर अर्जुन की तरह अपने निशाने को अचक बनाने के लिए केवल पक्षी की और जयादा-से-ज्यादा सिर को. जिसमें आँख स्थित है, लक्ष्य करके तीर छोडता है। कहानी और उपन्यास मे यही मूल अन्तर है।" दूसरी बात यह कि कहानी में जहाँ व्यक्ति या चरित्र के किसी एक पहलू या व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है वहाँ उपन्यास मे उसका विकास होता है। अतएन, अग्रेज-आलोचक हडसन के शब्दों में यह ठीक ही कहा गया है is 'In short story character is revealed, not developed' कहानी में चरित्र की अभिव्यक्ति (Revelation) होती है और उपन्यास में उसका विकास । दोनो मे तात्विक बन्तर का यही मूल कारण है । ऐसी हालत में कहानी को 'उपन्यास की बनुवा' या 'Coming form of fiction' नहीं कहा जा सकता।

कहानी और उपन्यास में जो मौलिक भेद हैं वह है शिल्प-विधान (Technique) का। "वादावरण का विस्तार, जीवन की अनेकरूपता, प्रास्तिक कथाओं

के तारतम्य के कारण कथा-प्रवाह का बहुशासा होकर अन्त की ओर अग्रसर होना, पात्रो का बाहुल्य आदि बाते जो उपन्यास में क्लाघ्य या कम-से-कम क्षम्य समझी जाती है. कहानी में खगाह्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त कहानीकार अपने पाठक को अन्तिम सबेटना तक जीझातिजीझ ले जाता है और एक साथ पर्दा उठाकर सजी-सजाई झाँकी की मोहक एव आकर्षक छटा से मनोमुख कर देता है। वह बीच-बीच में रहस्योद्घाटन नहीं करता, एक-दो सकते चाहें कर दें, किंतु अन्तिम क्षण तक बात को पेट में पचायें रखता है।" कहानीकार यदि सक्लेषक हैं तो उपन्यास-कार विश्लेषक । दोनो का अन्तर बिलकल स्पष्ट है । हिन्दी-कथा-साहित्य मे प्रेम-चन्द ही पहले कथाकार थे जिन्होने उपन्यास और कहानी के इस सूक्ष्म तथा बारीक अन्तर को भली-भाँति समझने और समभाने भी सिक्रय चेष्टा की थी। उन्होंने कहा था - "कहानी एक ऐसा उद्यान नहीं है जिसमें भौति-भौति के फल. बेल. बटे सजे हए है, बल्कि एक गमला है जिसमे एक ही पौधे का माध्ये अपने समन्तत रूप में दुष्टिगोचर होता है।" इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि कहानी का स्वरूप और उसकी परिभाषा उपन्यास की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है। दोनो साहित्य की नितान्त नतन और सर्वथा भिन्न कलात्मक स्विट्यों है। कहानी गीति-काव्य की तरह हमारी सुवेदनात्मक रागारमक वृत्तियो को जितना अधिक स्पन्दित करने मे समर्थ होती है उतना उपन्यास नही । कहानी की छोक-प्रियता का यह भी एक कारण है ।

### कहानी भीर एकाकी

क्षाजकल हिन्दी-साहित्य में एकाकी नाटको की घुम है। इसके अनेक कारण है। एक तो आधिनक युग की कार्य-व्यस्तता के कारण पाठको का समयाभाव: द्सरा, लेखको का जीवन के एकागी पक्षो के प्रति एकाताग्रह । वर्तमान विश्व-साहित्य में कहानी और एकाकी ने अपना अचल और अहिंग स्थान बना लिया है। पिछले ४०--५० वर्षों में इनकी जितनी माँग बढी हैं उस अनुपात में साहित्य के अन्य अगों की नही । वास्तव में, कहानी और एकाकी विश्व-गद्ध-साहित्य के विकास की समवतः अन्तिम परिणितियाँ है। साहित्यकार की सुक्ष्मदर्शी विश्लेषण-बृद्धि विकसित होते-होते कहानी और एकाकी तक पहुँचकर गद्य-साहित्य के चरम विकास की सचना दें चुकी है। हिन्दी में आधुनिक कहानियो और एकाकियो का उदय २० वी शताब्दी में ही सभव हुआ। अत. हिन्दी-एकाकी और कहानी का इतिहास उनकी किशो-रावस्था का जीवन भर है। पर इस थोडे-से ही समय में साहित्य के इन दो महत्त्व-पूर्ण अगो ने जिस तेज रफ्तार में अपना रास्ता तय करके अपनी महत्ता और शक्ति का परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक और प्रशसनीय है। हर वर्ष हिन्दी-कहानियों और एकाकियों की माँग बढती जा रही है और पहले की अपेक्षा इनकी खपत सतोष-जनक है। प्रश्न यह है कि इनकी लोक-प्रियता का कारण क्या है ? विज्ञान के इस -युग में जबिक मनुष्य योडे समय में अधिक-से-अधिक ज्ञान-लाभ करना और अपना यनोरंजन करना चाहता है, वह ऐसे ही साहित्य की माँग करता है जिससे उसके दैनिक जीवन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में थोड़ी-बहुत सहायता मिळ

सके। आज का साधारण पाठक पेट को भोजन, मन को शान्ति और मस्तिष्क की ज्ञान-विज्ञान से भरना चाहता है। जो साहित्य थोडे समय में ये सामग्रियाँ जुटक सके, वह उपकारी और उपयोगी होता है। कहानी और एकाकी सर्वसाधारण पाठको की बढ़ती हुई इस माँग की पूर्ति करते है। यही कारण है कि साहित्य के अन्य आंगो की अपेक्षा इनकी (कहानी और एकाकी) लोकप्रियता, आवश्यकता और उपयोगिता दिनानुदिन बढती जा रही है। कहानी और एकाकी की रचना तभी होती है जब यन का सबेग मस्तिष्क के वेग से मिलकर, एकाकार होकर, समाजीपयोगी मार्वो की नतन सिष्ट करता है। यदि ऐसा न होता तो साहित्य का लक्ष्य पुरा नही होगा। एक एकाकी-लेखक (प्रो० काश्यप) ने अपने एकाकी नाटको ('परमाणु बम', 'कवि-प्रिया' आदि) को 'कवित्व की नाटकीयता' की सज्ञा दी है, कहा है: 'कवित्व की नाटकीयता के अभाव में जीवन के घूणित भावों को सन्तोष नहीं मिल पाता। नाटकीयता का प्रस्फुटन यो तो बिना कवित्व के हो सकता है। किन्तु भाव-सौष्ठव की गरिमा नही निखर पाती।' प्रश्न यह होता है कि क्या नाटक लिखने के लिए कवि होना अनिवार्य है ? क्या यह आवश्यक है कि कहानीकार अथवा एकाकीकार अपनी ऊर्ध्वमुखी रागात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति का पश् है ही ? इस प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, कहानीकार हो या एकाकीकार, उसे वस्तुवादी व्यावहारिक दृष्टि अप-नानी ही पडती है। कहानी और एकाकी की रचना की मूल प्रेरक-शक्ति समाज है न कि लेखक का अन्तर्म खी मन या अवचेतना । यह काम तो उनका है जो भावुक, स्विप्नल और कल्पनाजीवी है-एक विशुद्ध छायावादी कवि । छाया से हम कुछ देर के लिए अपना मन मले ही बहला लें, लेकिन वह सत्य नही। एक घोला है, अत. उससे बचना ही होगा। इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि अपने मूल उद्देश्य में कहानी और एकाकी की एकता और एकरूपता स्वयसिद्ध है। दोनो की दिष्टयाँ भामाजिक और बहिम बी होती है। दोनो का एक ही रुक्ष्य है सामाजिको की सवेदनाओं को जागृत करते हुए मस्तिष्क में हिलोर पैदा करना। कवि और कहानी-कार-एकाकीकार मे जो तात्विक भेद हैं वह यह कि "कवि अपने अहम की भाव-नाओं को शष सुष्टि के साथ मिलाकर देखता है। उसकी व्यक्तिगत अनुभृति या तो उस वातावरण से टकरा पडती या कही मेल सा जाती है। जहाँ वह मेल सा जाती है वहाँ वह हाजित-पूलकित हो अपनी भावना को गान के रूप में अभिव्यक्त कर देता है, जहाँ उसकी मावनाओं के साथ वातावरण टकरा जाता है, वहाँ वह खीझ उठता है, फुफकार उठता है या फिर अपने मन की एक अलग दुनिया बसाने में तल्लीन हो जाता है। इसके विपरीत कहानीकार अथवा एकाकीकार सृष्टि नहीं, सुष्टि के सामाजिक जीवन के साथ अपना प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पापित करता है। उसमें पैठकर वह वहां की असगतियो, अभावो, अभियोगो और समस्याओं पर इंडिटपात करता है। इसलिए कहानीकार या एकाकीकार के लिए यथार्थता का प्रस्त १. 'कवि-प्रिया', प० ३

बहा महत्त्वपूणं है। उसका चित्रित लोक जितना ही यथायं होगा उसकी कला उतनी ही सफल मानी जायेगी। इससे यह स्पष्ट हैं कि कहानीकार और एकाकीकार को वस्तुनिष्ठ होना पडता है। जहाँ कि कि सफलता अधिकाधिक आत्मिन्ष्ठा पर निर्मंद करती है वहाँ कहानीकार-एकाकीकार की सफलता वस्तु-निष्ठता में निहित्त होती है। इससे यह तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए कि दोनो—कि और कहानी-कार—एकान्त भाव से अपने-अपने क्षेत्र में कीलित रहते हैं। नहीं, दोनों में मात्रा का अन्तर होता हैं। कि भी वस्तुनिष्ठ हो सकता है और कहानीकार या एकाकी-कार भी आत्मिनिष्ठ हो सकता है, पर प्रमुख रूप में वह ऐसा नहीं होगा। इन अप्रासंगिक बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही हैं कि उद्देश और वर्ण-निषय की दृष्टि से एकाकी और कहानी का एक ही लक्ष्य है । सच तो यह है कि अपने मूल रूप में कहानी और एकाकी में विषमताओं के लिए कम-से-कम गुञ्जाइश हैं। डा० नगेन्द्र ने एकाकी की जिन आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है वे कहानी के लिए भी अनिवार्य है। डा० सत्येन्द्र ने उनके कथन का साराश इस प्रकार दिया है—

विस्तार की सीमा कहानी जैसी ।
जीवन का एक पहलू, एक महत्त्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवाः
एक उद्दीप्त सण ।
एकता, एकात्रता, आकस्मिकता की अनिवार्यता ।
सकलनत्रय उतना अनिवार्य नही ।
प्रभाव और वस्तु का ऐक्य अनिवार्य ।
स्थान और काल की एकता अनिवार्य नही ।

इन साकेतिक पिक्तयों में एकांकी के लिए जिन आवश्यक बातों का निर्देश किया गया है, लगभग सभी कहानी के लिए भी अनिवार्य है। अतएव यह स्पष्ट हैं कि कहानी और एकांकी के दृष्टिकोणों में कोई अन्तर नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक उसकी टेकनीक और रूप-रचना तथा शैं लो का प्रश्न हैं वहाँ दोनों में बहुत बड़ा भेद पढ़ जाता हैं। डा॰ सत्येन्द्र के शब्दों में 'एकांकी कहानी नहीं हैं।' वास्तव में बात भी कुछ ऐसी ही हैं। साहित्य के विद्यार्थी को उनके सूक्ष्म मेदों को अच्छी सरह समझ लेना चाहिए। एकांकी का प्राण कथोपकथन हैं यह जितना ही सिक्षप्त, ममें स्पर्धी, वार्वेद अपूर्ण और चरित्र की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने पाल्य होगा एकांकी उतना ही सफल सिद्ध होगा। कहानी के लिए कथोपकथन कीई 'खांक्स्यक सत्त्व नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि एकांकी की रचना में रगमच की 'स्वांक्स्यक सत्त्व नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि एकांकी की रचना में रगमच की 'स्वांक्स्यक सत्त्व व्यांत में रखना पड़ता है। कहानीकार का रंगमच पाठकों का हृदय हैं, जिस पर वह अपनी तूलिका से मावों को मासल तथा वाचाल चित्र रूपों में उतांक्सा जीता है। इस दृष्टि से कहानी-लेखक की स्वतन्त्रता एकांकी-लेखक की अपना अधिक हैं। तीसरी बात सकलन-त्रय सब भी है जिसमें मतमेद की गुञ्जाइका बहुत अधिक हैं। कहानी और एकांकी में सकलन-त्रय का प्रश्न विदाहास्पद हैं।

चूँ कि दोनो में कथानक का सकोच अधिक होता है, इसलिए सकलन-त्रय का सिद्धान्त दोनो के लिए उपयोगी हो सकता है। इससे सबसे वडा लाम यह होगा कि व्ययं की बातो का समावेश न हो सकेगा। सकलन-त्रय प्रभाव की एकता (unity of 1mpression) और रस-निष्पत्ति में भी सहायक हो सकता है। फिर भी यह कोई अनिवार्य तत्त्व नहीं हैं। यह तो उनके लिए हैं जो कहानी या एकाकी लिखने का प्रारमिक प्रयास करते हैं। फिर भी यह कहना अत्यक्ति न होगी कि एकाकी नाटको में स्थान और काल का एकता का प्रस्त एक बावश्यक प्रश्त है। एकाकी की अपनी सीमाएँ है। उसे उन सीमाओ में सिमटकर ही रहना पहला है। उस पर रग मच की सुविधाओं और अभिनय-कला की आवश्यकताओं का बाहरी नियंत्रण आदेश के रूप मे एकाकी-कला पर सदैव शासन करता रहता है। इसलिए एकािकयो में संकलन-त्रय के सिद्धान्त की विशेष चिन्ता एकाकी-लेखको को करनी पहती है। इसके विपरीत कहानीकार पर इस प्रकार का कोई भी बाहरी दबाव नहीं है। वह तो बाकाश का स्वतन्त्र पछी है, उसके लिए सभी द्वार उन्मुक्त है। उसकी पहुँच सभी चगह है। वह चाहे तो सकलन-त्रय के सिद्धान्त को माने या न माने, उसकी मर्जी। छेकिन एकाकीकार को स्वामाविक सीमाओ के बादेशों को मानना ही पडता है। अत: कहानी की अपेक्षा एकाकी स्वतन्त्र टेकनीक वाले साहित्य का एक भेद है।

### कहानी और निबंध

आधुनिक साहित्य में निचन्च एक कला है। उसका भी एक स्वतन्त्र अस्तित्व हैं। आधुनिक गद्य की अन्तिम मजिल निबंध है, जहाँ गद्य अपनी परिपक्वता का प्रमाण-पत्र देता है। निबन्ध और कहानी के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकताः इसलिए पढ़ी कि प्रमान और विस्तार की दृष्टि से आधुनिक कहानी निबन्ध के बहुत निकट आ गई है। निबन्ध से मेरा तात्पयं यहाँ वैयक्तिक निबन्ध (Personal essay) से हैं। जिस तरह एक अच्छे वैयक्तिक निबन्ध में जीवन का पूरा चित्र उपस्थित नहीं किया जाता, उसी प्रकार कहानी में भी जीवन का खड-चित्र उपस्थित किया जाता है। दोनों में किसी विशेष मनोरजक, चित्ताकर्षक एव प्रभाववाकी इस्य अथवा पक्ष का चित्र उतारा जाता है। इस चित्र का विस्तार भी सक्षिप्त होता है। कभी-कभी कहानी और निबन्ध इतना गहरा हो जाता है कि असली रूप का यता भी नहीं चलता । अग्रेजी में चार्ल्स लैम्ब के निबन्ध और हिन्दी में महादेवी के सस्मरम । डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्ध (अशोक के फूल) कुछ इतने प्रभावशासी और चित्ताकर्षक है कि यह समक्त में नही आता कि उन्हें निबन्ध कहा जाये या कहानी । वैयक्तिक निबन्ध आज सस्मरण का नृतन रूप छेता जा रहा है । बह दिन दूर नही जब सस्मरण और वैयक्तिक निबन्ध कहानी में अन्तर्भावत हो जायंगे। पिछले २०-३० वर्षों में कहानी ने अपने रूपो को व्यापक बनाकर निबन्ध कोर सस्मरण को भी अपनी सीमा-मर्यादा में ले लिया है। यह उसके विकास का स्वस्य चिन्ह है। कहानी की तरह निबन्धों में भी सर्वेदनाओं को उदबोधन देने की पर्याप्त शक्ति होती है। उनमें हृदय की रागात्मक वृत्तियो की मुँह खोलने का अवसर मिलता है। कहानी की भाति निबन्ध में भी अतीत के सुनहले सपनो को साकारता प्रदान की जाती है। ये समानताएँ है जो कहानी और निबन्ध को एक-दूसरे के निकट लाती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसी बातें भी है जियसे उनके अन्तर का भेद खलता है। निबन्ध की शैली अधिकतर वर्णनात्मक होती है। स्वामा-भाविक वर्णन कर देना निबन्ध का एक भारी गुण है। छेकिन कहानी की शंखी विश्लेषणात्मक है। चरित्र के मन और परिस्थितियों का जितना मनोवैज्ञानिक विरुलेषण होगा कहानी का आकर्षण और प्रमाव पडेगा। दूसरी बात यह कि वैयक्तिक निबन्ध की रचना के पीछे, सामान्यत एक सामुहिक मानवीय चेतना होती है जो सर्व-साधारण के लिए पहेली बनी होती है। कहानी की सामान्य चेतना सामाजिक तथा पारिवारिक है। यही कारण है कि निबन्धों की अपेक्षा कहानी सबं-साधारण पाठक को अधिक आकृष्ट करती हैं। निबन्धों की उतनी खपत भी नहीं होती जितनी दैनिक जीवन में कहानियों की होती है। कहानी की लोकप्रियता का मल कारण यही है कि वह सामाजिको की सामाजिक मुख को, सामाजिक सामग्रियो को जटाकर शान्त करती है। निबन्ध के पाठक परिष्कृत बृद्धि वाले व्यक्ति होते है। महादेवी, रामचन्द्र शुक्ल तरु आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्धों को समझने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रेमचन्द, कौशिक आदि की कहानियाँ सरलता के साथ समझ ली जाती हैं। बोझिल गम्भीरता निवन्ध को पठनीय नही बनने देती. इसलिए कि उसके सामाजिक तत्त्वों का समावेश पर्याप्त और सन्तोषजनक नही होता । इन बातो के अतिरिक्त निबन्ध में कल्पना को पंख फैलाकर शेष ससार में उडान भरने का उतना अवसर भी नहीं मिलता जितना कहानी को प्राय मिला करता है।

इसके अतिरिक्त एक बात और है। किसी ने निबन्ध 'को हुँसी-हुँसी में ज्ञान-वितरण', किसी ने मजेदार और 'बहुश्रुत व्यक्ति के भोजनोत्तर एकान्त सम्भाषण' की सज्ञा दी है। निबन्ध की इस विशेषता से यह बात स्पष्ट है कि निबन्ध ज्ञान-गगा है, जिसमें कोई भी डुबकी लगाकर कुछ ज्ञान-धर्म अजित कर सकता है। केकिन शर्त यह है कि वह 'ज्ञान' भी रोचक हो। रोचकता तो कहानी की भी एक महत्त्व-पूर्ण शर्त है लेकिन वह (कहानी) इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करती कि वह अपने पाठकों को किसी ान-गगा में स्नान करायेगी ही। किसी को ज्ञान का मोती कहीं भिल जाये यह दूसरी बात है, लेकिन ज्ञान अथवा उपदेश दिलाने का वह कोई वादा नहीं करती।

निबन्ध और कहानी में एक दूसरा अन्तर भी हैं। अच्छे निबन्धों में लेकक को व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है लेकिन कहानी में इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती। निबन्ध में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता है लेकिन कहानी में लेखक के व्यक्तित्व का आभास मिलता है, प्रकट नहीं होता। 'ज़िस निबन्ध में वर्ष्यं विषय तो हो, किन्तु व्यक्ति नदारद हो वह सच्चे अर्थ में निबन्ध नहीं। सच्चा निबन्ध-लेखक वर्ष्यं विषय का उतना प्रस्फुटन नहीं करता जितना वह अपने व्यक्तित्व को प्रस्फुटित करता है।' कहानी में बिलकुल उलटी बात हैं। यहाँ वर्ष्यं विषय ही प्रधान और व्यक्ति गौण होता है।

उपरिलिखित पिनतयों में मैंने कहानी की तुलना साहित्य के उन्ही अगो से की जिनका सम्बन्ध एक-दूसरे के निकट हैं। कहानी के वास्तिवक स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि कहानी और गीति-काव्य, कहानी और इतिहास, कहानी और कथा, आख्यायिका, लोक-कथा इत्यादि के पारस्परिक सम्बन्धों और उनकी विषमताओं को समझा जाय। तभी हम कहानी के महत्त्व का सही मूल्याकन कर सकेंगे।

१. 'समीक्षायण,' प्रो० कन्हैयालालसहल-पृष्ठ ११५

# सरदास और तुलसीदास की भक्ति-भावना

सूर और तुलसी दोनो समसामयिक मक्त कवि थे। दोनो के व्यक्तित्व पर तत्कालीन वैष्णव-दर्शन का प्रभाव पडा। दोनो ही उस समय के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक वल्लभाचार्यं और रामानुजाचार्यं के क्रमश शिष्य थे। बत: उनकी भिन्त पर इन दो महानुभावो का प्रभाव स्वाभाविक है। सूर और तुलसी की भिक्त मध्य युग की सृष्टि है, जो उस युग की व्यवहारगत सामाजिक माँग थी। सूर और तुलसी की मित में कोई तात्विक अन्तर तो नहीं, पर दोनों की पद्धतियों में महान् अन्तर है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद ही इस अन्तर का उत्तरदायी है। लेकिन दोनो के लक्ष्य अवतारवाद की सिद्धि में हैं। दोनो विष्णु के अवतार मे पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन उस सिद्धि के साधन अलग-अलग है। सूरदास और तुलसीदास इन्ही दो विभिन्न साधनो तथा साधनाओं के दो विभिन्न पथ के पथिक है। दोनो ब्रह्म की अपूर्व और अपरिमेय शक्ति को जानना चाहते है, किन्तु इस जानने की विधि में मौलिक अन्तर हो गया है। तुलसी-दास ने विष्णु के उस अवतार को चुना, जो समाज में मर्यादा का रक्षक है, जीवन में कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूक है, व्यक्तित्व से गम्भीर और व्यवहार से कोमल है। सूरदास की आस्था विष्णु के उस अवतारी पुरुष में है, जो परिवार तथा पास-पडोस में मनोविनोद, मनोरजन, हास-परिहास और रगीन कीलाओ को अत्यधिक प्रथय देता है। इस प्रकार हम देखते है कि सूर और तुलसी के आराध्य विष्णु की एक ही चिक्त होते हुए भी दोनों के व्यक्तित्व में कितना गहरा अन्तर है। यह अन्तर दार्शनिक पद्धतियो की भिन्नता के कारण है। इसी मूळ बाधार पर हम इन दो महान् भक्त कवियो की भक्ति-पद्धति का मूल्याकन कर सकते है।

तुल्सीदास की मिन्त दास्य-भाव की है। भन्त तुल्सीदास अपने प्रभु राम के सामने सदैव हाथ जोडे खडे रहते हैं। ये अपने को केवल राम का दास समझते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही इनका परम कर्तव्य है। तुल्सी अपने इष्ट देव राम का यश-गान करते हैं:

"ऐसे को उदार जग माहीं! विनु सेवा जो बर्व दीन पर राम-सरिस कीउ नहीं ।। जो गति-जोग-बिराग-जतन, करि नींह पावत मुनि ग्यानी । सो गति देत गीघ सबरी कहें,

प्रभु न बहुत जिय जानी ।।
तो भजु राम काम सब पूरन करे क्रुपानिष्ठ तेरे ।।"
भक्त तुलसीदास की दीनता इन पिक्तयो से व्यक्त होती है:
"ऐसी मूढता या मन की।
परिहरि राम-भिक्त सुर-सरिता,
आस करत म्रोस-कन की।।

थूम समूह निरिख चातक,

ज्यो तृषित जानि मित बन की ।१ तुजसीवास प्रभु हरहु दुसह दुख, हरहु लाज निज पन की ।।

तुलसीदास चाहे राम के सामने हो या सीता के सामने, सभी जगह ये विनीत प्रार्थना ही करते हैं, अपनी फरियाद ही सुनाते हैं, अपनी दीनता ही प्रकट करते हैं, किसी तरह की आन की बात नहीं करते। देखिये:

"कबहुँक यह रहिन रहींगो , श्री रघुनाथ कुपालु कुपा ते, सत-सुभाव गहींगो ॥ यथा लाभ-सतीष सदा काहू सों कछु न चहींगो ॥ परिहत-निरत निरतर मन-कुम-बचन नेम निबहींगो ॥

जासों होय सनेह राम-पव एतो मता हमारो ॥"

दूसरी ओर सूर में हम विनय अथवा प्रार्थना से अधिक उपालम पाते हैं । उदाहरण-स्वरूप

> ''माघो वे भुज कहाँ दुराये।। जिनाँह भुजनि गोवद्धं न धारचौ सुरपति गवं नसायो।। जिनाँह भुजनि काली को नाथ्यो कमल नाल ले आयो।। जिनाँह भुजनि प्रहलाद उबार्यो हिरन्याच्छ को वायो।।

तिहि भुज की बिल जाय 'सूर' जिन सिनका तोरि दिखायो।।

इन पिनता से सूरदास की मिनत के उपालम और मान का बोध होता है। सूरदास की मिनत चूं कि मूलत सख्य-भाव की हैं, इसलिए वे हर समय अपने को कृष्ण का एक अभिन्न समवयस्क मित्र समझते हैं—तभी तो यह उनसे झगडने सक रूगते हैं:

"म्राजु मैं एक-एक करि टरिहों। हा तो पतित सात पीढिन को, पतिते ह्वं निस्तरिहों। अर्बाह उघरी नयन चहत हों, तुर्नाह विरव बिनु करिहों॥" 'सुरवास' तब ही ले उठिहों जब होंस व हो वीरा।

इसिंहए तो सूर राघा के साथ भी हास-परिहास करने में तिनक भी नहीं हिचकते। सूर की मिनत में आत्म-समपंण नहीं, आत्म-परिष्कार हैं, उसमें समता है, विभेद नहीं। लेकिन तुलसी की भिनत में उपालभ, हास-परिहास, मानापमान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

सूर और तुल्सी की भिक्त में एक विशेष अंतर और हैं। सूर और तुल्सी होनो सगुण पय के पियक है, पर तुल्सी की आस्या विष्णु के सगुण रूप पर अधिक असती है, किन्तु उसके निर्गुण रूप पर इनका बिल्कुल विश्वास नही था, ऐसी बात नहीं। ये निर्गुण और सगुण में अन्तर नहीं मानते। उनका कथन हैं कि जो भगवान् समूर्त हैं, वहीं भक्त के प्रेमवश सगुण-रूप धारण करते हैं। भगवान् के वास्तविक रूप को समझने के लिए इन दोनो रूपों की उपासना को इन्होंने आवश्यक समझा है। इसी प्रकार इनकी भिक्त में इन दोनो रूपों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे कहते हैं

्रः अपनिहि सगुनीह निह कछ भेदा । 'गार्वीह मुनि, पुरान, बुध, वेदा ।।

#### सुरवास और तुलसीवास की भक्ति-भावना

ग्रगुन ग्ररूप, अलख, अज जोई। भगत-प्रेम-बस सगुन सो होई॥" सूर और तुलसी की मिनत में यहीं स्थूल अन्तर हैं।

अधिक गहराई में जाने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि सूर और तुलसी की भिनत में कोई तात्विक अन्तर नहीं हैं। दोनों के साध्य एक है, पर साधन भिन्त है। विनय के पदो में जहाँ हम खात्म-समर्पण, हृदय की दीनता, मन की मिलनता, जीवन की कलबता और स्वमाव की कठोरता की चर्चा पाते है, वहाँ हम सूर और तुल्लसी के व्यक्तित्व में कोई अन्तर नहीं पाते। दोनो को हम एक ही साधना के एकनिष्ठ साधक के रूप में पाते हैं। लेकिन सुर जब भिक्त की ऊँचाई से समतल भूमि पर उतर आते है, तब तूलसी बड़ी ऊँचाई पर ही बैठे रह जाते है और सूर जैसे संसार के बन्धन में बँध जाते हैं। तुलसी ने राम की कल्पना एक सुन्दर लोक-आदर्श की स्थापना के लिए की, जिसकी उस समय बडी आवश्यकता थी, किन्तू सूर को मन्दिर में बैठकर केवल भगवान का गुण-गान करना था, फलस्वरूप वे अपने मनत हृदय को लोक और समाज की चिन्ता में प्रवृत्त ने कर सके। अतएव, सूर कोरे सन्त ही रहे, जब कि तुलसी ने एक भक्त के साथ लोक-नायक का भी कायं किया।

# <sub>बठा सग्ड</sub> समस्या

प्रति वर्ष देश के कोने-कोने में हिन्दी के महा कवि तुलसीदास की जयन्ती मनाई जाती है। हजारो-लाखो नर-नारी इस समारोह में भाग लेते है। देश के स्कूलो तथा कालेजो में महाकवि को हार्दिक श्रद्धाजियाँ मेंट की जाती है। यहाँ त्तक कि आल इण्डिया रेडियो के सभी केन्द्रो से तुलसी-सबबी वार्ता, रूपक बादि असारित होने लगे है। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वतत्र भारत मे हमारे महाकवि का सही मूल्य आँका जा रहा है और उनके सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किये जा रहे है। मुझे भी इस प्रकार की जयन्तियों में भाग लेने के सुग्रवसर मिले है। जब-जब मै तुलसी-जयन्ती-समारोह में सिम्मलित हुआ हूँ तब-तब मुझे आनन्द और विषाद की मिश्रित अनुभूति हुई है। जब से मैने चेतना की आँखे खोळी है, तभी से मेरा मन मुझसे यह सवाल करता रहा है कि तुलसी-जयन्ती के अवसर पर केवल हिन्दुओं का ही जन-समूह क्यो उमड बाता है, दूसरे सम्प्रदाय के लोग क्यों नहीं भाग लेते ? हमारे देश में सिर्फ हिन्दू ही तो नहीं रहते। यहाँ सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान, बौद्ध-जैन, जैसे अनेक धर्मानुयायी भी रहते हैं। फिर क्या बात है कि ऐसे शुभ अवसरो पर, जिस तरफ दृष्टि फेरता हूँ उघर हिन्दू-ही-हिन्दू दिखाई पडते है, अन्य धर्मावल बियो को पाना दुलंग होता है। हमारे समाज में, हिन्दी के असिद्ध उपन्यासकार राजा राधिकारमण प्रसाद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'टूटा ताराई' के अमर चरित्र 'मैं।लवी साहब' की-सी रामायण-प्रियता कितने मुसलमानों में है जो अपने ही धर्म-सम्प्रदाय वालो को दृढ विश्वास के साथ यह कह सके कि "एक मुसलमान भी राम की कद्र कर सकता है। जो रुस्तम की जवीमदीं के किस्से पढकर जोश में आता है वह अगर सच्चा है तो फिर 'महावीर की जय' से भी उसके खुन में उबाल क्यो न आयगा ?'' क्या कारण है कि तुलसी की अमर कृति 'रामायण' का पठन-पाठन केवल हिन्दू-समाज में होता है, मुस्लिम-समाज अथवा ईसाई-समाज में नहीं होता ? अभी तक मैने एक भी ऐसे मुसलमान को नही पाया जो तुलसी के 'मानस' का अध्ययन बडी श्रद्धा और प्रेम से करता हो; एक भी ईसाई को नही देखा जो 4मानस' का अध्ययन करके पुलकित हुआ हो। इससे क्या यह सिद्ध नही होता कि न्त्लिसीदास का अब तक जो सम्मान, सत्कार और स्वागत होता रहा है, वह केवल बिन्दू-समाज द्वारा ही हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि तुलसी का 'मानस्'

## क्या 'रामचरित मानस' हिन्दुओं का धर्म-ग्रन्थ है ?

प्रति वर्ष देश के कोने-कोने में हिन्दी के महा कवि तुलसीदास की जयन्ती मनाई जाती है। हजारो-लाखो नर-नारी इस समारोह में माग लेते है। देश के स्कूलो तथा कालेजो में महाकवि को हार्दिक श्रद्धाजिलयाँ भेट की जाती है। यहाँ तक कि आल इण्डिया रेडियो के सभी केन्द्रो से तुलसी-सबबी वार्ता, रूपक आदि असारित होने लगे है। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वतत्र भारत मे हमारे महाकवि का सही मूल्य ऑका जा रहा है और उनके सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किये जा रहे है। मुझे भी इस प्रकार की जयन्तियों में भाग लेने के सुभ्रवसर मिछे है। जब-जब मै तुलसी-जयन्ती-समारोह में सिम्मिलित हुआ हूँ तब-तब मुझे आनन्द और विषाद की मिश्रित अनुभूति हुई है। जब से मैने चेतना की आँखे खोली है, नामी से मेरा मन मुझसे यह सवाल करता रहा है कि तुलसी-जयन्ती के अवसर पर केवल हिन्दुओ का ही जन-समूह क्यो उमड बाता है, दूसरे सम्प्रदाय के लोग क्यों नहीं भाग लेते ? हमारे देश में सिर्फ हिन्दू ही तो नहीं रहते । यहाँ सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान, बौद्ध-जैन, जैसे अनेक धर्मानुयायी भी रहते हैं। फिर क्या बात है कि ऐसे शुभ अवसरो पर, जिस तरफ दृष्टि फेरता हूँ उधर हिन्दू-ही-हिन्दू दिखाई पडते है, अन्य धर्मावलिबयों को पाना दुलंग होता है। हमारे समाज मे, हिन्दी के असिद्ध उपन्यासकार राजा राधिकारमण प्रसाद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'ट्रटा तारा' के अमर चरित्र 'मीलवी साहब' की-सी रामायण-प्रियता कितने मुसलमानों में है जो अपने ही धर्म-सम्प्रदाय वालो को दृढ विश्वास के साथ यह कह सके कि "एक मुसलमान भी राम की कद्र कर सकता है। जो रुस्तम की जवाँमदीं के किस्से पढ़कर जोश में आता है वह अगर सच्चा है तो फिर 'महावीर की जय' से भी उसके खून में उबाल क्यो न आयगा ?" क्या कारण है कि तुलसी की अमर कृति 'रामायण' का पठन-पाठन केवल हिन्दू-समाज में होता है, मुस्लिम-समाज अथवा ईसाई-समाज में नहीं होता ? अभी तक मैने एक भी ऐसे मुसलमान को नही पाया जो तुलसी के 'मानस' का अध्ययन बडी श्रद्धा और प्रेम से करता हो, एक भी ईसाई को नही देखा जो 4मानस' का अध्ययन करके पुलकित हुआ हो। इसस्रे क्या यह सिद्ध नही होता कि न्तुलसीदास का अब तक जो सम्मान, सत्कार और स्वागत होता रहा है, वह केवल हिन्दू-समाज द्वारा ही हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि तुलसी का 'मानस'

एक-मात्र हिन्दुओं का धर्म-ग्रन्थ है, अन्य धर्मावलिबयों को इससे किसी तरह की प्रेरणाः नहीं मिलती। इसीलिए इस देश के दूसरे-दूसरे सम्प्रदाय वालों ने इस ओर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। प्रश्न होता है कि ऐसा क्यो हुआ ?—क्या वास्तव में 'रामचरित मानस' हिन्दुओं का एक-मात्र धर्म-ग्रन्थ है ?

यग-यग से धर्म मन्ष्य-समाज को एक-दसरे से अलग वर्गो तथा सम्प्रदायों में बौटता चला आया है। यहाँ मैं 'घमं' शब्द को सक्चित अर्थ में ले रहा हूँ, जिस-का अर्थ बाहरी आडम्बर है। यो तो मानव-समाज का एक ही धर्म है, इन्सानियत । क्रेंकिन धर्म के सकीण अर्थ ने हमारे उन तमाम महाकवियों के साथ अन्याय किया है जिन्होंने सारी मानव-जाति को शान्ति, मर्यादा तथा अहिंसा का अमर सन्देश दिया है। तुलसी के साथ भी हमने अन्याय किया है; हा, घोर अन्याय। उनके साहित्य को वार्मिक कहकर हमने उनकी महानता तथा उदारता पर गहरा आघात किया है। ऐसा करके हमने तलसी के पवित्र उद्देश्यों को चकनाचर किया है, उनकी बाजाओ पर पानी फरेरा है। साधारण हिन्दुओ में 'रामायण' की पूजा ठीक उसी प्रकार होती है जिस तरह किसी धर्म-प्रन्य का सम्मान होता आया है। तो, यह तय है कि त्लसी को हमने भ्रमवश, प्रज्ञानवश हिन्द-समाज की चहारदीवारी में कैंद कर रखा है, विस्तत मैदान की खली हवा में साँस लेने का अवसर उन्हें नहीं दिया । परिणाम यह हुआ कि तलसी की महत्ता बजाय बढने के, घटती ही गई। आज सूलसी सिफ हिन्दुओं के किव है और उनका महाकाव्य 'मानस' हिन्दुओं का वर्म-ग्रन्थ है । किसी भी कला-अति को धर्म और सम्प्रदाय के कैदलाने में बन्द कर देना उसके महत्त्व को घटा देना है। एक ओर तो हम कहते है कि 'मानस' विश्व-काव्य है और दूसरी जोर कहते है कि यह हिन्दुओ का घर्म-प्रन्थ है। आज वह समय अह गया है जब कि इस तरह के देश-व्यापी भ्रम अथवा गलतफहमी को हमेशा के लिए दर कर देना चाहिए।

पिछले तीन-चार सी वर्षों से हम तुलसी के महाकाव्य 'रामायण' को धर्म-प्रत्य समझकर अध्ययन-अध्यापन करते आए हैं। यूज-यूग से अधिक्षित रहने वाली मारतीय जनता का इसमें कोई दोष नही हैं। यूल तो उनसे हुई हैं, जो बात-बात पर हिन्दू-धर्म की महानता सिद्ध करने पर तुले रहते हैं, जिनकी विचार-धारा सकीरणंता की अध्याम में सूझ गई हैं, जो जमाने की नब्ज पकडकर चलने के आदी नही हैं। 'तुलसी के सम्बन्ध में शास्त्रीय आलोचना तो काफी हुई हैं, लेकिन उनके साहित्य का सामाजिक और ऐतिहासिक वृष्टि से बहुत कम अध्ययन हुआ है। तुलसी-साहित्य थर अब तक दो तरफ से आक्रमण हुए हैं, एक ओर यदि प्रतिगामी विचारको ने अमस' को धर्म-प्रस्थ कहकर जनता को भ्रम में हाला है तो दूसरी ओर प्रगतिशील अंकुकों ने उनके साहित्य को 'बुजुं आ' कहकर तुलसी के जिज्ञास पाठको के हृदय में बनावक्षक सम्बेह और संशय का बीज बीया है। एक ओर सनातम धर्मावलबी विद्याकों ने मानस को हिन्दू-धर्म के सीखचो में बन्द कर रखा है तो दूसरी और स्वस्थ कहकर प्रतिशादी साहित्यकारों ने उसको 'सामन्ती विचार-भारा का अवशेष' कहूर

है। मै समझता हूँ कि भूल और म्रम दोनो ओर से हुए है। यदि पहले वर्ग ने भावावेश और मावुकता में आकर अपना निर्णय दिया है, तो दूसरे ने माक्सं-लेनिन की उस शिक्षा से प्रभावित होकर अपना अपरिपक्व मत प्रकट किया है जिसमें प्राचीनसस्कृति और काव्य-मन्थों को 'प्रतिक्रियावादी' की सज्ञा दी जाती है। लेकिन सच तो यह है कि तुलसी का 'रामचरित मानस' न तो प्रतिक्रियावादी ग्रन्थ है और न हिन्दुओं का वर्ग-ग्रन्थ ही। हाँ, इसमें विश्व-घर्ग अथवा सर्व-घर्ग-समन्वय का दर्शन अवश्य होता है, जहाँ समस्त मानवता एक ही घरातल पर खडी है। लेकिन हमारा दुर्माग्य है कि अब तक हम 'मानस' को हिन्दुओं का वर्ग-ग्रन्थ कहते आए है। आज अपनी दृष्टि को अधिक व्यापक, अपने हृदय को अधिक उदार और अपने मापदण्ड को अधिक सरल बनाने की आवश्यकता है। अब हम कब तक भावु-कता और सकीर्णता की तराजू से तुलसी के साहित्य को तौलकर, किसी छोटे तालाब से गदी मछलियाँ निकालकर, मञ्जूआ बाजार में सस्ते दाम पर बेचते रहेंगे?

हमारी मूल पुरानी है और सैद्धान्तिक भी। उसका परिमार्जन और सशोधन पहले होना चाहिए। जिस तरह हम पह्ले से ही यह मानंते आए है कि 'मानस' एक घमं-प्रन्य है, उसी तरह आज यह सिद्धान्त एकमत होकर मान लेने की आव-ध्यकता है कि तुलसी का अमर महाकाव्य 'रामायण' काव्य-प्रन्य पहले है, घमं-प्रन्य बाद में। हाँ, यदि किसी हिन्दू को उससे घमं-विश्वास की खुराक मिल जाय तो यह दूसरी बात होगी। यह तो अपनी-अपनी दृष्टि है, जो व्यक्ति-विशेष की मनोदशा पर निमंर है। यदि आज हम अपनी परम्परागत दृष्टि बदल लेते है तो हमारा विश्वास है कि 'तुलसी-जयन्ती' के अवसरो पर महाकवि की चौपाइयो पर सिफं हिन्दू ही प्रेम और श्रद्धा से अपने सिर न हिलायँगे बल्कि इसमें वे भी शामिल होगे कल तक हम जिनकी उपेक्षा करते रहे और जो आज तक हमारे महाकवि और उनकी अमर रचना 'मानस' का अज्ञानवश और प्रमवश तिरस्कार करते रहे है। तुलसी की आत्मा साम्प्रदायिकता की सूली पर टँगी तडप रही है, उसे मुक्ति मिलनी ही चाहिए, तभी हमें सही अर्थ में तुलसी-जयन्ती मनाने का लाभ हो सकेगा।

## आधुनिक हिन्दी-कविता की समस्याएँ

यूनान के अन्टीयस के बारे में कहा जाता है कि जब तक उसके पैर घरती पर थे, उसका बल दिन-दिन बढता जाता था, लेकिन ज्यो ही हरकूलस उसे आसमान पर उडाकर ले गया, वह बिलकुल कमजोर हो गया ' ' ' ।

क्छ यही बात किसी महान् कला-कृति के बारे में कही जा सकती है। किसी मी कला-कृति॰ को बल पाने के लिए उसे इस घरती की मिट्टी पर रहना होगा—उसमें मानव-मावनाएँ, आशा-निराशा, सुख-दु ख की अभिव्यक्ति कलात्मक होनी चाहिए। एक महान् कला-कृति में युग की छाप होते हुए भी वह युग-युग की होती हैं, क्योंकि उसमें मानव-भावनाएँ अनुवित होती हैं। ल्यूनाडों विसी का 'मोना लीसा अगर एक अमर-चित्र हैं, तो बीठोफोन के 'सोनाताज़', शैक्सपीयर के 'ट्रंजीडीज' तुलसी की 'रामायण' और प्रसाद की 'कामायनी' भी कला की अमर-कृतियाँ है।

तो, किसी कला-कृति को महान् होने के लिए, युग का होकर भी युग-युग का होने के लिए उसमें शास्त्रत मानव-भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति होनी चाहिए। चाहे वह साहित्य में शब्द के माध्यम से हो, चित्र में रग के माध्यम से हो या सगीत में स्वर-लहरी के माध्यम से हो ।

पर कलाकार तो घरती पर जन्म लेता है, उसी की मिट्टी का बना होता है, इसीलए उस पर युग की छाप अवश्य पडती है। उसका मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसकी व्यक्तिगत अनुभूति और युग की हवा से बनता है। आधुनिक हिन्दी-कविता का विश्लेषण करने के पहले युग की हवा पर भी रोशनी डालनी होगी—जो किया और प्रतिक्रिया के पुराने रिवाज पर चलती रहती है।

बालोचक के सामने बाज बाधुनिक हिन्दी-कविता की समस्या नहीं बल्कि सर्वाधुनिक हिंदी-कविता (Ultra-modern Hindi poetry) की समस्या है। प्रमितवाद के साथ-साथ और उसके आगे भी जो 'प्रयोगवाद' के नाथ से कला-पक्ष में नई-नई टेकिनिक की सृष्टि की जा रही है—उस पर कुछ रोशनी डालनी है। पर इसके पहले यह बता देना अपेक्षित हैं कि आधुनिक हिन्दी-कविता कैसे बढी। हिन्दी का आधुनिक युग 'भारतेन्दु-काल' से शुरू होता है, जब काव्य परम्परा से नाता नोडकर लोक जीवन के समीप आया। पर बीसवी शताब्दी के आरम्भ के द्विवेदी-युग

में ही, खडी बोली का सर्व-मान्य रूप पद्म और गद्म में देखा गया। पर कविता पूर्ण वयस्क छायावादी धारा के साथ हुई—जब भाव और कला दोनो पक्षों में परिपक्वता और प्रौढता आई। छायावाद का आत्म-निष्ठ किव अपनी विकल भावनाओं को व्यक्त करने को आकृल था—क्यों कि वह द्विवेदी-युग की परिनिष्ठ और इतिवृत्तात्मक कविता को परम्परा और रूढि की कैद में देखता था "।

इसिलये छयावाद द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के फल-स्वरूप आया। इसके मुख्य कियो 'प्रसाद', 'निराला', 'पत' और 'महादेवी' की किवताओं में भाव और कला का एक महीन काम देखने को मिलता हैं। व्यक्ति गत और देश की सामा-जिक पीडा से कुब्ध प्रसाद अगर एक तरफ 'ले चल मुक्ते भुलावा देकर '' म पलायन-वृत्ति व्यक्त करते हैं, पत 'पल्लव' में प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ब होकर बेदना भूलने की कोशिश करते हैं, निराला अपने गीत 'फिर सितार सँवार लो '' '' में मस्त होतें हैं और महादेवी अपने असीम प्रियतम की राह 'साध्य-गीत' में देखती हैं, तो दूसरी ओर वे सभी देश की शोचनीय दशा पर शोक भी, प्रकट करते हैं। प्रसाद की 'ध्रव-स्वामिनी', निराला का 'तुलसीदास', पत के 'पल्लव' का 'परिवर्त्तन और महादेवी की वेदना मय स्निग्ध 'दीप-शिखा' में पीडित भारतीय मानवता के आँसू और आत्मा की अशान्ति अभिव्यजित हैं।

किन्तु समय के दौर में प्रतीकवादी छायावादी किवयो के भी विरुद्ध प्रतिकिया हुई, जिसके फल-स्वरूप 'प्रगतिवादी' किव आये। "वे आधिक वैषम्य की
समाप्ति का ध्येय सम्मुख रख, भौतिकवाद के आधार पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धान्तो का सहारा लेकर, वगंहीन समाज की स्थापना वरना चाहते थे।"
भारत में 'मेरठ-षड्यन्त्र के बाद यह सिद्धात कालिज-विद्यार्थियो, असतुष्ट-कार्यकर्ताओ और मजदूरों की ट्रेड-यूनियन के बीच आया। इसी विचार-धारा से प्रमावित एक साहित्यिक सभा 'प्रगतिशील लेखक-सघ' के नाम से प्रमचन्द के सभा-पित्व
में लखनऊ में सन् १९३६ में हुई। प्रगतिवादी-किवयों की किवताएँ कही राष्ट्रीयभावना से ओत-प्रोत है तो कही भाक्संवादी विचार-धारा से प्रभावत। सोहनलाल
दिवेदी की 'मैरवी', दिनकर की 'हुकार' और 'रेणुका' राष्ट्रीय-भावना से पूणं है।
भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र शर्मा, 'अ चल', 'सुमन', और 'नागाजुंन' आदि किवयों में
अगर मार्क्सवादी विचार-धारा बोलती है, तो रागेय-राघव में दोनो का मिश्रण '।

शोषक-वर्ग के अत्याचारों का विशेद चित्र भगवतीचरण वर्मा की 'मैसागाडी' में मिलता है

> "पशु बनकर नर पिस रहे जहा, नारियाँ जन रहीं गुलाम, ... ... ... चरमर-चरमर चूँ चरर भरर, जा रही चली गैसा-गाड़ी।" नरेन्द्र शर्मा की पक्तियों में:

"यहाँ क्षुचा का वेश, वासता, विग्रह का ग्रागार" और 'अचल' तो क्षुब्ध होकर कहते है "वह नस्ल जिमे कहते मानव, कीडो से आज गई-बीती

> × × × मै कहता हूँ वर्ग-चेतना युग की प्रबल चुनौती है।''

'सुमन' रास्ते में ककड से भी दिलत मानव को पाते हैं ''मै जड होकर भी इन चेतन नर-ककालो से बढ़ कर हूँ।''

पर बहुत-सी प्रगतिवादी कविताओं में सासकर जो १९३५ के बाद िल्सी गई है, उनमें जीवन-दर्शन, सिद्धात भर ही मिलता है, कला-पक्ष बिलकुल गौण है। किष संवेदनशील प्राणी होने के बदले, नेता मालूम होता है ।

कुछ यही बात दूसरी तरह से 'प्रयोगवादी' या 'प्रपद्मवादी' कवियो के । बारे में भी कही, जा सकती है, जो टेकनिक के नशें में भाव-पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं । ।

'प्रयोगवादी' कविता का सूत्रपात १९४३ में 'तार-सप्तक' से ही सही रूप में गुरु होता है, इसके सपादक 'अज्ञेय' जी ने लिखा है—काव्य के अन्वेषी का दृष्टिकोण - उन्हें समानता के सूत्र में बाँचता है। इसका यह मतलब नही कि प्रस्तुत सग्रह की सब रचनाएँ प्रगतिशीलता के नमूने हैं, या कि इन कवियों की रचनाएँ रूढि से अक्क्ती है, या कि केवल यही प्रयोगज्ञील है और वाकी सब घाम छीलने वाले ।

'अज्ञेय' के इस कथन से जाहिर हैं कि 'तार-सप्तक' के किवयों ने रूढ़ि या परम्परा को बिलकुल छोड़ा नहीं हैं, परम्परा का सस्कार तो कलाकार आसानी से नहीं छोड़ पाता है अग्रेजी आलोचक इसलिए भी तो tradition (परम्परा) पर काफी जोर देते हैं। तो किव पुरानी मान्यताओं को तोड़कर भी परम्परा से बिलकुल भाग नहीं पाता है। अग्रेजी किव हापिकन्स की टेकिनिक के बारे में भी कुछ अग्रेजी आलोचकों का गलत खयाल हैं कि उसने कोई नयी टेकिनिक ईखाद की थीं। उसकी 'टेकिनिक' तो मध्यकालीन अग्रेजी किव लैगलैंण्ड के अनुप्रासात्मक पद्म (allitrative verse) से काफी मिलती-जुलती है।

'तार-सप्तक' के कवियों के ये नाम है-

नेमिचन्द्र, भारतभूषण बग्रवारु, गिरिजाकुमार माणुर, प्रश्नाकर माचवे, गजा-नन माघव मुक्तिबोघ, रामविलास शर्मा, अज्ञेय ।

इसी प्रकार 'दूसरा-सप्तक' जो फिर अज्ञेय के सपादकत्व मे १९५१ में प्रकाशित हुआ है—उसके कवि ये है—

भवानीप्रसाद भिश्र, शकुन्तला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर सिंह, नरेशकुमार मेहता, रचुवीर सहाय और धर्मवीर भारती।

'दूसरा-सप्तक' के बारे में बजेय ने लिखा है

"प्रयोग के लिए प्रयोग इनमें से किसी ने बही किया है, पर नई समस्याओ

और नये दायित्वो का तकाजा सबने अनुभव किया है और उससे प्रेरणा सभी को मिली है।" मिसाल के तौर पर भवानीप्रसाद मिश्र की कविता 'कमल के फूल' को लीजिये —

"फूल लाया हूँ कमल के क्या करूँ इनको ? पसारे आप श्रॉचल छोड दूँ, हो जाय जी हल्का ।"

कमल यहाँ किवता का पर्याय है। वह टेकिनिक के खयाल से सफल मोनो-लॉग (monologue) है, जिसमें अग्रेजी किव ब्राउनिंग को कमाल हासिल था। इन् की 'गीत-फरोश' टाइम की दूसरी किवता भी नाटकीय दृष्टि से काफी सफल है

"जी हाँ हुजूर, मै गीत बेचता हूँ मै तरह तरह के गीत बेचता हूँ।"

इससे स्पष्ट है कि 'अयोगवादी किवता को जीने के लिए सिर्फ 'प्रयोग के लिए अयोग' से काम नहीं चलेगा। जरूरत है कि नई टेक्निक में चाहे वह अग्रेज़ी का 'Free Association', 'Stream of Conciousness' या अमरीकन लेखक डौसपैसोस (Dospasses) का 'News Reel' या 'Camera Eye', या निकासो का क्यूबीस्टीक (Cubistio) या ज्यामितिक (Geommetrical) तरीका हो—उसमे भाव की प्रौढता हो, नई समस्याओ और नये तकाजो का अनुभव हो।

हिन्दी के राष्ट्रभाषा स्वीकार किये जाने के बाद, आज जरूरत है कि विभिन्स भाषाओं के काव्यगत उपभानो, प्रचित्त शब्दो, कहावतो, मुहावरो तथा लोक-गीतों की विषय-वस्तुओं को अपनाकर हिन्दी-काव्य में नवीनता लाई जाय। इससे एक ऐतिहासिक काव्य की भी पूर्ति होगी और व्यापकता भी आयगी।

पर इन सब बातों के होते हुए यह ध्यान रहे कि नये प्रयोग में जिन्दगी की हरकत हो, घरती की बात हो, उसमें आत्मा की पुकार हो, जिससे महान् कळा-कृति की सकिट हो सके।

## चाँद में कलंक

### गुप्त जी को राष्ट्रीयता की परीक्षा

श्री मैथिलीशरण गुप्त जी को कई वर्ष पूर्व राष्ट्रीयता के निमित्त बदीगृह मे जाना पढा था। यह दृश्य उसी समय का है। कारागार की एक छोटी कोठरी, जिसके अन्दर बँघेना राज्य कर रहा है-कोने में केवल एक दीप। गुप्त जी भूमि पर विछे कम्बल पर सीये है। नीद में किव को एक दिव्य आलोक दीख पडता है और दो अलौकिक दूत आकर उनका हाथ पकडकर उन्हें आकाश मार्ग से ऊपर ले उड ते हैं। कवि गुप्त जी थोडी ही देर में अपने को एक कमरे में खडा पाते हैं। इस कमरे का वातावरण त्यायालय-सा है। त्यायाधीश के आसन पर महाकवि व्यास बैठे है। त्यायाधीश के बाई ओर जूरीगणो के रूप मे श्री तलसीदास जी, श्री सरदास जी तथा पाइचारय कवि शेक्सपियर वैठे है। गृप्त जी अब समझ रहे हैं कि बे यहाँ भी बदी के रूप में खड़े हैं। उनके विपक्ष में सरकारी वकील प० गिरिजादत्त शक्ल 'गिरीश' तथा उनकी सहायता मे डा॰ वर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री है। अभियक्त की ओर से डा॰ विश्वनाथप्रसाद है तथा उनके सहकारियों में प्रो॰ केसरीक्मार एम० ए० तथा श्री मनोरजन सहाय श्रीवास्तव एम० ए० है। दशैंको मे प्रमुख शौ जगन्नाथ धर्मा एम० ए० तथा श्रो० देवेन्द्र धर्मा एम० ए० तथा अन्य महानु-भाव है। हवं की बात है कि महिला-दर्शको की गैलरी भी खाली नही है, जिनमे श्रीमती वर्मा तथा श्रीमती सिनहा के नाम हम छे सकते है। कार्यवाही आरम्भ होती है। ]

न्यायाधीश व्यास—क्या न्यायालय में अभियुक्त उपस्थित कर दिये गए ? न्यायालय के प्रहरी-गण श्री विमलप्रसाव तथा श्री विन्व्याचलप्रसाव (उच्च स्वर में)—हाँ, श्रीमन् !

(दर्शको में श्री बदी शकर सिंह, श्री अभिनव तथा श्री राघारमण हर्ष-ध्वनि करते हैं।)

न्यायाधीश व्यास—क्रुपया शोर न मचायें। शाति, शाति, महाशान्ति। अभियुक्त को यह विदित किया जाता है कि मृत्यु-लोक की साहित्यिक मडली के कुछ प्रमुख सदस्यों ने उन पर कुछ दोषारोपण किये है—अभियुक्त को इस काव्य-न्यायालय में छाने का उद्देश्य यही है। सरकारी वकील प० 'गिरीश' उन बारोपो

का विवरण देगे।

प० 'गिरीश'—श्रीमन्, अभियुक्त का प्रथम दोष तो यह है कि ये राष्ट्रीय कि होने का दावा करते हैं किन्तु हमारे पास अनेक प्रमाण है जिनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि ये जातीय किव है। श्री ब्रह्मचारी जी, कृपया आप इसका स्पष्टीकरण करे।

डॉ॰ ब्रह्मचारी—(अपना निशाल वक्ष तानकर) गुप्तजी सरासर जातीय किन है। ये हिन्दू धर्म के एक-मात्र प्रवर्त्तक तथा वैष्णव किन है। किन की अपनी ही लेखनी से लिखे नाक्य में प्रमाण-स्वरूप ले सकता हूँ—'राम तुम्हारा चरित स्वय ही काव्य है' तथा 'वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी-जीवन कहो, फिर पूर्वजो के शील की शिक्षा-तरगो में बहो।' यहाँ यह बात साफ है कि अभियुक्त हिन्दू जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और इस तरह अपना दृष्टिकोण सकीणें बना रहा है।

(श्रीमती सिनहा तथा वर्मा धीरे से एक-दूसरे को देखती है, मानो कह रही हो कि कितनी ध्वसात्मक आलोचना है, श्री ब्रह्मचारी जी की।)

डा॰ विश्वनाय प्रसाद—राष्ट्र का प्रतिनिधि वह नही है, जो हमसे एक कदम आगे चले और हमे पीछे छोडता चले। गुप्तजी लोक-नायक कि है, बे हमसे कथा भिडाकर चलते हैं। यदि उनकी वाणी में हमारे ही जीवन की रागिनी बज रही हैं तो वे निश्चय ही हमारे प्रतिनिधि कि हैं। राष्ट्रीयता उनकी व्यापक भावना है। वे 'पचवटी' में भी राष्ट्र तथा देश को साथ लिये चलते हैं। राष्ट्र के सोये हुए भावो को जगाना ही इनका उद्देश हैं। यथा

मानस-भवन में आयं-जन जिसकी उतारें आरती । भगवान् ! भारतवर्षं में गूंजे हमारी भारती ॥

श्री 'गिरीज्ञ'—पर ईसाइयो तथा मुसलमानो को उन्होने वह स्थान कहाँ दिया, जो हिन्दुओ को दिया है।

डा॰ विश्वनाय—यह थोडी-सी सकीणंता इसलिए आई है कि वे हिन्दुओं का उत्कर्ष दिखला सके, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से, न कि जातीय दृष्टि से। 'भारत-भारती' स्वराज्य-आन्दोलन के समय लिखा गया था और कवि की आंखों के सामने सारा भारतवर्ष था।

श्री देवेन्द्र शर्मा (दर्शको में से चिल्ला उठते है)—मगर फिर भी उन्होने तो हिन्दुओ को ही ऊँचा उठाया है।

डा० विश्वनाथ—नहीं, 'हिन्दू' नाम की पुस्तक में उन्होंने साफ कह दिया है कि 'हिन्दू हो या मुसलमान, नीच रहेगा सदा नीच।' देखिये, श्रीमन्, कहाँ सकीर्णता है ? यदि गुप्तजी इसलिए राष्ट्रीय किव नहीं है कि वे राम को अपनाते हैं तो मौलाना आजाद भी राष्ट्रीय नहीं हो सकते क्योंकि वे इस्लाम को अपनाते हैं और फिर गाँची भी हिन्दू होने के कारण राष्ट्रीय नहीं हो सकते।

न्यायाधीश—श्री ब्रह्मचारी जी, यदि श्रापको उनके किसी और गुण-दोष का कथन करना है तो उन्हें पेश कीजिये।

डा० ब्रह्मचारी—(ऊँची आवाज मे) मुभे तो अभियुक्त के लिए आदर भी है तथा उनके दोषो पर क्षोभ भी । मैं निष्पक्ष भाव से उन्हें कह दूँगा चाहे हमारा मकदमा खराब ही क्यों न हो जाय। देवियो तथा मित्री! नहीं, नहीं, क्षमा श्रीमान् ! मैने समझा मै बी० ए० कक्षा मे पढ रहा हूँ। हाँ तो श्रीमन् ! 'यशोघरा' मे एक करण पट का Background हैं। 'साकेत' मे तो खासकर ९वे तथा १०वें सगं में अभियुक्त ने उमिला को बहुत अधिक रुलाया है। महात्मा गाँधी ने भी यही बात कही है। 'यशोधरा' में नारीत्व पर कलक का टीका पुरुष-जाति द्वारा लगाया गया है। (गम्भीर स्वर मे) श्रीमन, यदि नारीत्व की निर्वलता में ही सबलता का बाघात, उसकी कोमलता में भी कठोर सघात, उसके बात्म-समर्पण मे भी बात्मा-भिमान का विधान गुष्तजी को इष्ट हैं तो इस दृष्टि से यशोधरा के चित्रण मे उर्मिला के चित्रण की अपेक्षा अधिक कलात्मकता लाभ की है। दूसरी और उन्होने उनके जीवन का आध्यात्मिक आदर्श 'अनघ' नामक गीति-नाट्य मे बहुत सन्दर रूप से प्रकट किया है-"न तन सेवा, न मन सेवा! न जीवन और वन सेवा, मक्ते है इब्ट जन-सेवा, सदा सच्ची भुवन-सेवा।" पर साथ ही इनकी जातीयता पर जो आक्षेप हुए उससे आक्ल होकर उन्होने 'काबा और कर्बला' लिख डाला; जिसको कि हम खले शब्दों में 'Propaganda literature' कह सकते हैं।

पै॰ गिरीश—Hear, Hear. (शोर-गुल होने लगता है।) न्यायाधीश—शान्ति, शान्ति, महाशान्ति !

[श्री विमलाप्रसाद तथा श्री विध्याचलप्रसाद उच्च स्वर मे चिल्लाते है— 'कृपया अज्ञान्ति का अवसान करें—जाति, जाति, ज्ञाति ।' ]

डा० विश्वनाथ—श्रीमन् ' अभियुक्त का अन्त्यानुप्रासो पर तथा छदो पर अधिकार है। शब्दो में तरल समीत बहता रहता है। यथा 'चार चन्द्र की चचल किरणें खेल रही थी जल थल में।' तथा 'सिख, निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल, ढलमल-ढलमल, चचल-झंचल तारी।' प्रकृति का भयकर रूप देखे—'कीर्श तरि-भूरि फार देखे और एरि।'

श्री 'गिरीश'—साथ ही श्रीमन्, मैं भी कुछ उदाहरण रखता हूँ—अभियुक्त तुको की भी अति कर देता है। यथा

> भाई रे ! हम प्रजाजनो का हाय ! भाग्य ही सोटा। दिखा-दिखाकर लाभ अन्त में ग्रा पड़ता है टोटा।। पड़ा रहा है वह बाम-घरा-बन, सड़ा रहा परकोटा।

यथा बाहर से क्या जोडू-जाडू ?

में अपना ही पल्ला साडू।

तब है, जब वे बांत उखाडू ।

रह भव-सागर नक।।

कितना बुरा शब्ब-चयन है श्रीमन् !

डा॰ बहाचारी-Indian कविता Act की ५३वी घारा के अनुसार

स्व० बा० श्यामसुन्दरदास 'साहित्यालोचन' मे लिख चुके है कि कविता का सगीतमय रूप नष्ट करना मानो उसकी अलौकिक शक्ति का नाश करना है।

न्यायाक्षेश-श्री श्यामसुन्दरदास जी के कथन की पुष्टि के लिए सगीतमयी कविता का उदाहरण आप दे सकते हैं।

श्री गिरीश—जी हाँ, कवि दिनकर की ये पिक्तयाँ देखे श्रीमन् (गाकर) दूब भरी इस शैल तरी में उदा विहेंसती श्रायेगी, युग-युग कोयल गीत सुनायेगी। चुल-मिल चब्र-किरण में, बरसेगी श्रानद सुधा, केवल में न रहेंगा, यह सब्य-घार उमडती जायेगी।

श्रीमन् । गुप्तजी ने 'यशोघरा' के मुख से कहलाया है—'ससार हेतु शत अपर मरें हम,' किन्तु यशोघरा एक बार भी तो नही मरी । न० २ यह कि बुद्ध ने तो मुक्ति के लिए युद्ध किया और सफल भी हुए, पर यशोघरा ने केवल राहुल को पाला और मैंले-कुचैले वस्त्र पहने, यह तो एक माता करेगी ही, फिर किन ने यशोघरा को क्यो झुठ-मूठ महान् बना दिया ?

डा० विश्वनाथ — इस प्रश्न का उत्तर भी श्रीमन् मैं यह दूँगा कि कि कि इच्छा शुरू से ही यशोधरा को साधारण रूप में खीचने की रही है, पर इसी साधारण रूप में, घर की चहारदीवारी के भीतर बद विवाहिता हिन्दू ललना अपने में जो असाधारण व्यक्तित्व छिपाये बैठी है, उसी की ओर हमारे मुवक्किल श्री गुप्तजी ने हमारा ध्यान खीचा है। हम यशोधरा-जैसी स्त्रियो को बराबर देखते आए है, इसीलिए उसकी महानता हमारी दृष्टि में नहीं आई है। नासी की गोद ही वह लोक है जहाँ खेल-कूदकर लोक-नायक तैयार होते है। नाटक में नेपथ्य का महत्व होने से ही नाटक का महत्व होता है। [Hear, Hear की हवं-ध्वित]

श्री न्यायाधीश-अच्छा, अब हम जूरियो का मत लेते हैं।

[एकात मे श्री तुलसी, सूर तथा शेक्सिपियर से मिलकर न्यायाधीश व्यास आसन ग्रहण करते हैं। न्यायालय में सन्नाटा छा जाता है। गुप्तजी घ्यान से न्यायाधीश को देख रहे हैं।]

न्यायाधीश—[ फैसला निकालकर पढते हैं।]

आज हमारे न्यायालय मे एक ऐसे किव का मुकदमा आया है, जिस पर भारतीय साहित्य गर्व कर सकता है, पर हमें यह बतलाना आवश्यक है कि अभियुक्त के किव होने के नाते उसमें मानवता अर्थात् दुर्बलता होना आवश्यक है। दुर्बलता से मेरा तात्पर्यं गुप्त जी के सूखे-साखे शरीर से नहीं, वरन् उनकी बौद्धिक दुर्बलताओं से हैं। आज यहाँ पर हमारे जूरीगणों में श्री शेक्सपियर है, जिन्होंने अभी कहा है कि १९वी शताब्दी में उनके पीछे पाश्चात्य देश की जनता पागल की तरह उनके शब्दों के ऐसे ऐसे अर्थ निकाला करती थी जिसका कि स्वप्न में स्वयं कि मी खयाल नहीं किया था। शेक्सपियर उन २०वी सदी के साहित्यको पर, जिनमें

बहुत-से अध्यापक तथा कवि भी है, खेद प्रकट करते है, इसलिए कि उनके व्यक्तित्व को आवश्यकता से अधिक प्राधान्य दिया जा रहा है। शेक्सपियर को यह देखकर लज्जा होती है कि उनके नाटको तथा कविताओं के बाल की खाल निकालकर जनकी महानता सिद्ध की जा रही है। श्री तुलसी भी मुझसे अभी-अभी इसी बात को प्रकट कर रहे थे कि भारतवासी उनके काव्य में अपनी कल्पना के बल पर अद्भृत, अनुपम तथा अनुदार अर्थ निकाल रहे हैं। तुलसी ने अपनी यह मित प्रकट की है कि स्वर्गीय पुरुष होने के ना वे सर्वज्ञ हो गए है तथा पृथ्वी पर रहकर उन्होने जो कुछ लिखा उसमें अवश्य ही अच्छाइयाँ अधिक है, लेकिन उसमे कमजोर स्थल भी है और उन कमजोर स्थलो को छिपाने के लिए उनके अन्ध-विश्वासी भक्त-गण तरह-तरह के अकाट्य अर्थ लगा रहे है। श्री गुप्तजी में भी इन्ही कवियों की तरह प्रतिमा है अवस्य, पर उनमे कमजोरियां भी है। इसलिए गुप्तजी के मक्त उनके गणो का गान न करे, उनके दोषो पर भी घ्यान दे; क्योंकि इससे किव की प्रतिमा और चमकेगी। आलोचना एक कैंची है जिसके द्वारा काव्य के महे स्थलो को काटकर कवित्म को सुन्दर बनाया जा सकता है। श्री गुप्तजी को हम सादर जाने की आज्ञा देते है तथा आज उनकी जयन्ती पर हव मनाते हुए इस न्यायालय को विसर्जित करते हैं।

[न्यायालय में जोरो की करतल-ध्विन होती है तथा 'गुप्तजी सौ वर्ष जिये' के नारे जोर-जोर से लगते हैं। किव की ऑखे खुल जाती है और तब वे कुछ सोचने लगते हैं कि अचानक उन्हें खिडकी के बाहर चाँद दीख पडता हैं। साथ ही दें कह उठते है—'चाँद में भी कलक हैं।']

# <sub>सातवॉ खग्ड</sub> प्रांतीय साहित्य

# ः १: विहार के कहानीकार

हिन्दी-कहानी की प्रगति में बिहार के साहित्यकारों ने भी पर्याप्त सहयोग दिया है। बुद्ध, महावीर तथा डा॰ राजेन्द्रप्रसाद की पण्य-भूमि मे हिन्दी-कथाकारो की कमी नही, लेकिन शिक्षा का अभाव बेतरह खटकता है। भारत के अन्य प्रान्तो की अपेक्षा बिहार का सतोषजनक विकास नही हो सका है। इतना होते हए भी बिहार ने वियोगी, दिनकर-जैसे कुशल कांव, राजा राधिकारमण, अनुपलाल मडल-जैसे प्रतिमाशाली उपन्यासकार, राधाकृष्ण द्विज-जैसे सिद्ध कहानीकार और शिवपजन, बेनीपरी-जैसे लब्ध-प्रतिष्ठ सम्पादको को जन्म दिया है। उनकी टक्कर का दूसरा जोड समस्त हिन्दी-ससार मे पाना दुर्लभ है।

बिहार हिन्दी-कहानी-साहित्य के विकास में सदैव साथ देता रहा है। आचार्य शिवपुजन सहाय, राजा राधिकारमण, प्रिन्सिपल जनादंनप्रसाद द्विज', श्री रामवक्ष बेनीपुरी, श्रीयुत मोहनलाल महतो 'वियोगी', 'मुक्त' तथा राघाकृष्ण बहुत पहले से ही कहानियाँ लिखते आये है। इनका रचना-काल द्विवेदी-युग से ही मानना चाहिए। लेकिन खेद के साथ लिखना पडता है कि हिन्दी के विद्वान आलोचको तथा इतिहास-लेखको ने इनके राथ उचित न्याय नही किया। यही कारण है कि हिन्दी-साहित्य के आवितक इतिहास में एक-दो नामो को छोडकर बिहार के अविकांश कथाकारो का नामोल्लेख तक नही हुआ। आज बिहार का हिन्दी-साहित्य उस विनदू पर पहुँच गया है जहाँ पहुँचकर साहित्यकार को अमरत्व मिल जाता है। इसीलिए बाज उनके साहित्य के मुल्याकन की इतनी अर्जर आवश्यकता आ पढी है। खशी की बात है हिन्दी-सोहित्य से प्रान्तीयता के पाँव उखडते जा रहे है। आज का हिन्दी-लेखक किसी एक प्रान्त की सुष्टि न होकर समस्त राष्ट्र की उपज है। इसलिए उसे किसी एक प्रान्त की चहारदीवारी में बन्द करके उसकी साहित्य-साधना का मुल्याकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि साहित्य जातीयता, प्रान्तीयता आदि संकीणं विचारों से ऊपर उठा होता है। प्रस्तत निवध में विहार के उन कथाकारों का सामान्य परिचय दिया गया है कि जो हिन्दी मे काफी लिख चुके है लेकिन उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का सही मूल्याकन नही हुआ है। परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के पाठक और विद्यार्थी न तो उनके नाम से परिचित है और न उनके काम से ही। यहाँ मैने प्रातीय भावो से उत्साहित होकर बिहार के इन प्रसिद्ध कथाकारों का सामान्य साहित्यिक परिचय नही दिया, बिल्क उनकी साहित्य-साधना की धिक्त और महत्ता को समझने-समझाने की चेव्टा की है, जो बहुत सिक्षप्त और साधारण है। अभी हाल ही में 'कथानिका' नाम का एक कहानी-सग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें आधुनिक बिहार के कथाकारों की प्रतिनिधि कहानियाँ सग्रहीत है। प्रान्तीयता के आधार पर यह सभवत हिन्दी-कहानियों का पहला सग्रह है, जिसमें किसी एक प्रान्त के कथाकारों को एक साथ रखने का प्रयत्न किया गया है। २० वी शताब्दी प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता की कायळ नहीं है। प्रान्तीयता अच्छी चीज भी नहीं। लेकिन प्रत्येक प्रान्त को अपनी सामूहिक चेतना तथा शक्ति का अनुमान लगाने का स्वाभाविक अधिकार है, ताकि वह अपने को तौले कि उसने देश की प्रगति में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, कितनी उन्नति की है और वह आज कहाँ खड़ा हुआ है। कुछ इसी प्रकार के उद्देश को लेकर उपयुक्त पुस्तक 'कथानिका' की सृष्टि हुई है।

बिहार के साहित्यकार किसी भी 'वाद' के विवाद में पडना नही चाहते, क्योंकि ये व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास में विश्वास करते है। यहाँ के कवियो, कहानीकारो आदि के सम्बन्ध में यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि वे किस सीमा तक गाधीवादी है और किस हद तक समाजवादी। वे कहाँ तक साम्यवादी है और किस हद तक फायडवादी, अन्तिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। साहित्य जब राजनीति की दासता से मुक्त रहता है, तभी उसे फलने-फुलने का सअवसर मिलता है। तो यह बिहार के साहित्यकारो की खास विशेषता रही है कि वे अपने को किसी भी राजनीतिक 'वाद' की जजीर से बाँचने की चेंच्टा नहीं करते । दिनकर इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । हिन्दी में समवतः दिनकर ही वह पहले कवि है जिन्होने प्रगतिवाद की सही व्याख्या की। बिहारी साहित्य-कार किसी भी साहित्य के स्कूल के प्रहरी नही है, यद्यपि पुराने और नये खेमे के कछ बिहारी कथाकारो पर प्रेमचन्द, प्रसाद, जैनेन्द्र आदि का थोडा-बहुत प्रभाव अवस्य पडा है, लेकिन यह प्रभाव नाम का ही है। आचार्य शिवपूजन, राजा राधिका-रमण, द्विज आदि कथाकारो को प्रेमचन्द-स्कूल के अन्तर्गत रखा जा सकता है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि प्रेमचन्द से इनका सबघ ऊपरी ही है। इनकी अपनी विशेषताएँ है। नये उदीयमान कहानीकारो मे श्री राघाकुष्ण प्रसाद, प्रो॰ नलिन-विलोचन शर्मा, प० हसकुमार तिवारी, प० जानकीवल्लम शास्त्री, श्री नारायण, प्रो० कृष्णनन्दन, प्रो० नर्मदेश्वरप्रसाद आदि के नाम विशेष उल्बेखनीय है जो अपनी अपनी दिशा में काम कर रहें है। ये सभी ऊँचे दर्जे के लेखक है जिन्होने अपनी साधना और प्रतिभा के बल पर हिन्दी-कहानी-साहित्य को पल्लवित और पृष्पित किया है, जो हिन्दी-ससार को नये विचार और नये विधान दे रहे है।

उपरिकथित कहानी-सग्रह 'कथानिका' में समाविष्ट सभी कथाकार बिहार के जीते-जागते लेखक हैं, जिन्होने हिन्दी-साहित्य के सामूहिक विकास में भाग लिया हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय, राजा साहब, बेनीपुरी, वियोगी, राष्ट्राकृष्ण, द्विज,

तिवारी—ये सभी हिन्दी-साहित्य के जाने-पहचाने लेखक है। हिन्दी के प्रसिद्ध बालोचक इनकी साहित्य-साधना से मली माँति परिचित है। समस्त हिन्दी-ससार इनकी शिक्त, महत्ता और प्रतिमा का कायल है। लेकिन वह बाश्चर्य की बात है कि हिन्दी-कहानी के बालोचको ने बिहार की इन विभूतियों की उसी तरह उपेक्षा की हैं जिस तरह एक कट्टर सनातन धर्मावलबी किसी शूद्र की छाया से चृणा करता है 'कथानिका' के सम्पादक ने इस कहानी-सग्रह को निकालकर जहाँ एक और बिहार के कथाकारों के साथ उचित न्याय किया है, वहाँ दूसरी और हिन्दी-पाठकों को बिहार के नये-पुराने कथाकारों से परिचित कराया है। लेकिन यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि इसमें जिन कथाकारों की कहानियाँ सग्रहीत हुई है, वे उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ ही है। अब मैं इन कथाकारों का सामान्य परिचय प्रस्तुत करता हुआ उनके कहानी-साहित्य पर चलता प्रकाश डालने की चेट्टा कहाँगा।

## भ्राचार्य शिवपूजन सहाय जिन्म सन् १८६३ ]

बिहार के आधुनिक हिन्दी-साहित्य के पिता और सबसे पुराने लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय है। ये न केवल बिहार के ही सम्मानित लेखक है, बरन समस्त हिन्दी-ससार में इनका काफी सम्मान-सत्कार हुआ है। प्रेमचन्द के अन्तिम जपन्यास 'गोदान' और महाकवि जयशकर प्रसाद की महान् कृति 'कामायनी' का सम्पादन इन्होने ही किया था। इससे यह जाना जा सकता है कि शिव जी की विद्वत्ता और गहन अध्ययन कितना समुन्नत है। इनका जन्म सन् १८९३ ई० मे शाहाबाद जिले के उनवांस गाँव मे हुआ था। शिवजी का साहित्यिक व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतत्र साधना से कितना ऊँचा उठ सकता है। हिन्दी के अन्य प्रसिद्ध लेखको की तरह वे भी विश्वविद्यालय की डिग्नियो से विचत ही रहे। फिर भी उनकी असीम विद्वत्ता ने उन्हें सन् १९३८ में छपरा के राजेन्द्र कालेज के हिन्दी-विमाग में हिन्दी-प्रोफेसर होने में सहायता ही दी। जब से वे हिन्दी के प्रोफेसर नियक्त किये गए तब से सन् ५० तक वे इसी पद पर काम करते रहे। इन दिनो शिव जी बिहार-सरकार के अन्तर्गत राष्ट्-भाषा हिन्दी परिषद के सेकेटरी के उच्च पद की स्शोभित कर रहे हैं । बिहार-सरकार ने इस महाप्राण साहित्य-नेता को उस पद पर नियुक्त करके उनका जो सम्मान किया है, इससे सभी को प्रसन्नता और सतोष है। किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो ऊँचे गण होते है वे इनमे कट-कटकर भरे है। शिव जी उदारता, विनीतता, निरहकारता, निरछलता, सच्चरित्रता और परिश्रम के जीते-जागते उदाहरण है। एक बार जब मैंने उनसे, जबकि मेरी-उनकी भेट कभी भी नहीं हुई थी, एक पत्र में इस बात की प्रार्थना की कि मैं हिन्दी कहानी पर कुछ शोध-कार्य करना चाहता हुँ, आप मेरी सहायता कीजिये, शीघ ही अपने पत्रोत्तर में मुझे आशीर्वाद देते हुए उन्होने लिखा "जो विषय आपने चुना है उस पर मैं कहाँ तक प्रकाश दे सक् गा, यह कहते नही बनता । ' फिर भी आपकी जो कुछ सेवा-सहायता कर सक्रूँगा, खुशी से करूँगा। आपने जो कृपा दिखाई है उसके लिए हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।" पत्र के इन कुछ शब्दों से यह सिद्ध होता है कि इस महान् साहित्यकार में चरित्र की निरहकारता और विनीतता किस सीमा को पहुँच गई है। ये गुण एक महान् आत्मा के है, जो अपने उच्च व्यक्तित्व से स्वय अपर उठती है और दूसरों के उत्थान में सम्बल बनती है।

आचार्य शिवपजन सहाय अगले जमाने के आदमी है जो साहित्य के संसार में और व्यक्तिगत जीवन मे एक ही प्रकार का व्यक्तित्व बनाये रखने के आदी है। साथ ही वह उस यूग के लेखक है जिस यूग को हमारे इतिहासकारों ने 'दिवेदी-यूग' की संजा दी है। इस यग का साहित्य सात्विक विचारो, निरुछल भावो और नैतिक खपदेशों का प्रतीक हैं। आचार्य शिवपूजन भी अपने साहित्य के माध्यम से उच्च स्तर के नैतिक उपदेशों की अपने पाठको तक पहुँचाना चाहते है। द्विवेदी-युग की जपदेशात्मक प्रवृत्ति की छाप इन पर भी पढ़ी हैं। इसलिए इनके साहित्य में कला-बाजी की जगह साटिवक विचारों ने स्थान लिया है। इनकी आस्था चारित्रिक निर्माण की ओर अधिक उन्मुख हुई है। ये न केवल कहानीकार है, वरन एक सम्ब कोटि के निबन्धकार और विचारशील आलोचक भी। सम्पादन-कला में इनकी पैठ और पट्टेंच अद्भुत और असाधारण हैं। अब तक उन्होने जनभग हो-ढाई मार्केन हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं का कुशलता-पूर्वक समादन किया है। काशी नागरी अचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित होने वाले 'विवेदी अभिनन्दन ग्रथ' के सम्पादको में इनका भी नाम था। प्रसिद्ध हिन्दी-पत्र 'माध्री', 'गगा', 'जागरण', 'हिमालय' इत्यादि का सम्पादन करके ये अपनी कार्य-क्वालता और विद्वला का परिचय दे चूके है। इनकी जानभारी न केवल हिन्दी तक ही है, वरन उर्दू, फारसी, सस्कृत और अग्रेजी भाषाओं का भी अध्ययन उन्होंने किया है। वास्तव में शिव जी साहित्य-देवता की आराधना में ओत-प्रोत है। उनका व्यक्तित्व साहित्यमय है।

शिव जी बिहार तथा अन्य हिती-प्रान्तों के साहित्यिक जीवन की मध्यम कडी बनकर हिन्दी-साहित्य में अवतीण हुए हैं। सन् १९४१ में बिहार प्राहेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १७ वे महाधिवेशन के अवसर पर ये सभापित चुने गए थे। यह शिव जी के ही अथक परिश्रम और प्रेरणा का परिणाम है कि बिहार में दर्जनों नोटी के साहित्यकार पैदा हो सके। दिनकर तथा में नीमुरी आदि लेखक समझी ही सजीव सृष्टियाँ हैं। बिहार के लगभग सभी लेखकों को इनसे किसी-ब-किसी बहाने साहित्यक साधीविद मिलता रहा है। इस महान् लेखक के नाम यर प्रीम्न ही एक सिमन्दन-यथ प्रकाशित हो जाना चाहित्य-साधाना का मृत्याकन किसा की भी कठोर आवश्यकता है कि शिव जी की साहित्य-साधाना का मृत्याकन किसा काय और उन पर एक स्वतन्त्र आलोचनात्मक सुस्तक लिखी जाय। शिव जी का रचना-काल सन् १९१० से प्रारम्भ हुआ है। पिछले ४० वर्षों से में हिन्दी की बिरंबर सेवा करते सा रहे है। हिंदी में शिव जी का साहित्यक व्यक्तित्व एक ऐसा कर्मा शिवर है, जिस पर मानवीय उद्धारा भूग अमनी शिवस ववाये रखते है। इस

व्यक्ति को न तो कभी अह ने स्पर्श किया और न किसी स्वार्थ ने घेरा। अह की छाया और स्वार्थ से ऊपर उठ जाने पर साहित्यकार की सृजनात्मक शक्ति विकूप हो जाती है। ऐसा व्यक्ति साहित्यकार न होकर पथ-प्रदर्शक अथवा सम्पादक हो जाता है। इस अर्थ में शिव जी साहित्यकार की अपेक्षा पथ-प्रदर्शक ही अधिक सिद्ध हुए हैं। द्विवेदी-युग के वातावरण में रहकर जब तक ये कहानियों की सृष्टि करते रहे, तब तक उनके साहित्यकार की सत्ता बनी रही और जब से उन्होंने रचना बन्द कर दी, तब से ये हिन्दी-साहित्य में पथ-प्रदर्शक का काम कर रहे हैं।

हिंदी-कहानी-साहित्य में आचार्य शिवपूजन सहाय द्विवेदी-युग की कहानी-कला का सस्कार लेकर बाये थे। उसी काल में उनके 'दे हाती दुनिया' (उपन्यास), 'विम्ति' (कहानी-सग्रह) तथा 'दो घडी' (कहानी-सग्रह) का प्रकाशन हुआ था। उस युग का अन्त होते ही उनकी कहानियों की रचना का भी अन्त हो गया। उनकी कहानियों को पढ़कर यह कहा जा सकता है कि धिव जी की कहानियों हिंदी-साहित्य के उस युग की सुव्टियों है जब साहित्य की नपी-तुली मान्यताएँ स्थिर हो चुकी थी। स्वभाव से शिव जी दिवेदी-युगीन लेखक है। अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि 'मेरा जमाना तो कभी ही लद गया।' इससे यह साफ है कि शिवजी बर्तमान साहित्य की यति-विधि से प्रसन्त नहीं है, इसलिए वे युग के साथ आगे बढ़ने में कुछ हिवकते है। आज भी वे पथ-प्रदर्शन का ही काम कर रहे हैं। उपर यह निवेदन किया गया है कि शिव जी साहित्यकार की अपेक्षा एक योग्य पथ-प्रदर्शक है। साहित्य के आचार्यों का काम पथ-प्रदर्शन करना ही होता है। इस अर्थ में वे हमारे आचार्य है। हर्ष की बात है कि बिहार-राब्द्रभाषा परिषद् ने शिव जी की रचनाओं का एक सग्रह-प्रस्थ प्रकाशित करने का निश्चय किया है। यह सम्मान हमारे साहित्य का गौरव बढ़ाने वाला होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं।

राजा राधिकारमण प्रसाद सिह [बन्म सन् १८९१]

हिंदी-कथा-साहित्य में बचूठी भाषा-खेली के घनी राजा राधिकारसण प्रसाद बोटी के हिंदी-उपन्यासकारों में हैं। विहार के ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार तो है ही, हिंदी-उपन्यास-साहित्य की प्रमित में उन्होंने जितना योग दिया है वह किसी भी महान् उपन्यासकार की सेवा से कम नहीं हैं। विहार के अन्य श्राहित्यकारों की तरह ये भी जब तक उपेक्षित ही रहें। राजा साहव के साहित्यक मित्रों की बड़ी जमात होते हुए भी उनसे से किसी ने भी उन पर 'क्छ' भी लिखने की आवश्यकवा महसूस नहीं की। यह कितने आश्चर्य की बात है।

राजा साहव शाहाबाद जिले के अन्तर्भंत सूर्यपुरा के (हाल तक) नरेश थे ! किसी भू-भाग के स्वामी होकर भी उन्होंने हिदी-साहित्य की जितनी सेवा की हैं, उनके साहित्य के परिमाण को देखते हुए वह बहुत अधिक हैं । राजा सहव और आचार्य शिवपूजन सहाय इस मान्त के सबसे अधिक विख्यात और पूराने साहित्य-कार है।

राजा साहब ने अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ कहानियों से किया था। प्रसादजी के 'इंदू' और आचार्य महावीरप्रसाद की 'सरस्वती' में इनकी आरम्भिक कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। उन दिनो 'कानो का कगना' शीर्षक कहानी की काफी धूम मची थी। तभी से इनकी साहित्यिक प्रसिद्ध जोर पकड़ने लगी थी। यह बात सन् १९११ की है। राजा साहब द्विवेदी-काल के आरम्भ से ही लिखते आ रहे हैं। लेकिन जमाने के अनुसार उनके गद्ध-साहित्य की दिशाएँ भी समय-समय पर बदलती रही है। उनका कथा-साहित्य समूहत समाज की दुबंलताओं को लक्ष्य करता है। राजा होकर भी उनका हृदय रकों की तरह सवेदनशील हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में गरीब की क्षोपडियों के दु ख-दर्द का ही वर्णन किया है और भारतीय समाज के उन निरीह प्राणियों का चित्रण किया है जो समाज से बहिज्कृत है, जो वन्य-फूल की तरह ससार के किसी कोने में खिलकर आप ही मुरझा जाते हैं। वास्तव में राजा साहब ने आधुनिक भारत के आचार, युग के विचार और उसकी पुकार को ही अपनी कहानियों या उपन्यासों में वाणी दी हैं।

राजा साहव यथार्थवाद और आदर्शवाद की मध्यम कडी है। प्रेमचन्द ने आदर्श और यथार्थ के गठबधन पर जितना अधिक बल दिया था, उसी परपरा का निर्वाह राजा साहब के कथा-साहित्य में हुआ है। इस लेखक को आरम से ही गौधीवाद के प्रति आस्था बनी रही हैं। जीवन की कुरूपता और नग्न वास्तविकता का ययार्थं चित्रण करते हुए भी उन्होने नैतिक आदशों को अपने हाथ से नही जाने दिया है। उन्होने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'राम-रहीम' की भूमिका मे यह स्पष्ट कर दिया है कि वे 'रोजमर्रा की दिलचस्प कहानी की टेक लेकर धर्म और समाज के तमाम काले चिट्ठे खोलकर रख देने की कोशिश करते हैं। उनके कथा-साहित्य का यही मुल उद्देश्य हैं। लेकिन जहाँ उन्होने समाज और व्यक्ति की दुर्बलताओ तथा यथार्थं कृरूपताओं के दर्शन कराए है, वहाँ अपने पाठकों की आदर्श जीवन का प्रकाश भी दिया है। राजा साहब 'उग्र-स्कूल' के कथाकार नही, जो समाज के 'काले चिट्टे खोलकर अपने पाठको को सामाजिक समस्याओ की मूल-मूलैयाँ मे गुमराह कर देता है। राजा साहब ने जहाँ यथार्थ जीवन की वास्तविक और मानव-मन की 'दूर्ब लताओं को अभिव्यक्त किया है, वहाँ उचित दिशा का मार्ग-प्रदर्शन भी कर दिया है। यथा वैवाद के भौगम में आदर्शवाद के 'छीटे' उनके साहित्य में बराबर देखने को मिलते है । अनएव, राजा साहब का कथा-साहित्य भारतीय परम्परा की पुकार और वर्तमान की गृहार को साथ लेकर चलता है। आज के प्रगतिवादी आलोचक उनके उपन्यासो को पढकर मले ही नाक-भौं सिकोड लिया करे; लेकिन इतना तो अंबर्थ है कि उन्होंने भारतीय साहित्य की डोर को एक झटका देकर तोडा नहीं, बृहिक 'उसे काफी मजबूत बनाया है। उनके कथा-साहित्य का आरम्भ प्राय यथार्थ जीवन की कुरूपताओं से और अन्त आदर्श की सुघड और बीतल छाया में होता है। वि-इसि युग के सबसे बड़े समन्वयवादी हिन्दी-कथाकार है।

हिन्दी-साहित्य-ससार मे राजा साहब अपनी रंगीन भाषा-शैली की सज-धज

के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भाषा की सजीवता और नवीनता देखते ही अनती है। उनका गद्य अपने ढग का बेजोड है। इस क्षेत्र में इनकी समता करने वाला कोई भी दूसरा हिन्दी-लेखक नजर नही आता। सस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ उद्, फारसी के शब्दों को वे इस खूबी के साथ फिट करते है कि कही जोड़ मालूम नही होता। इन्हें न तो अग्रेजी के प्रचिलत शब्दों से लुकाव-खिपाव है, न उदूं-फारसी के चलते शब्दों से परहेज, और न सस्कृत के तत्सम शब्दों से पृणा ही। उनका शब्द-भण्डार भाषा-कोष का काम करता है। भाषा की दिशा में भी उन्होंने समन्वय से काम लिया है। उनकी गद्ध-भाषा में मुहावरों और कहावतों की झड़ी लग जाती है। राजा साहब का वह कौन-सा वाक्य है जिसमें एकाध मुहावरा था कहावत न आई हो। उनका कथा-साहित्य हिन्दी-मुहावरों और कहावतों का बृह्द कोश है। इस दिशा में प्रेमचन्द और आचार्य शिवपूजनसहाय ही उनकी समता कर सकते हैं। हिन्दी-गद्ध को राजा साहब ने लचीला और व्यावहारिक रूप दियह है। प्रवाह और प्रमुत्व, सरलता और सरसता इसकी मुख्य विशेषता है। चमक और अनुप्रास का जमघट तो देखते ही बनता है।

# मोहनलाल महतो 'वियोगी'

[जन्म सन् १६०२]
बिहार के सबसे बड़े और पुराने किन श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी' है। लेकिन इनके साथ एक विचित्र असगित यह है कि हिंदी के विद्वान् जितना इनके साहित्यक व्यक्तित्व से परिचित है उतना हिंदी के साधारण पाठक इनसे दूर है। ये बिहार की विभूति तो है ही, हिंदी-ससार के गौरव भी है। वियोगी जी रिव-बाबू की साहित्य-साधना की सृष्टि है। उनके किन-व्यक्तित्व का परिपोषण कवीन्द्र-रवीन्द्र की प्रेरणा से होता रहा है। ये अपने को 'रवीन्द्र का शिष्य' कहलाने में गौरव का अनुभव करते है। बिहार के छायावादी काव्य को वियोगी, द्विज तथा हसकुमार तिवारी-जैसे .कुछ कुशल किवयो ने ही पृष्ट किया है। हिंदी-साहित्य-ससार में श्री 'वियोगीजी' 'निर्माल्य' और 'एकतारा'-जैसी असर रचनाएँ लेकर आख़ थे। तभी से उनकी साहित्यक स्थाति बल पकडने लगी थी। आज भी ये अपनी साहित्य-साधना की असर टेक का निर्वाह करते चले जा रहे है।

हिंदी साहित्य में वियोगीजी पहले एक कुशल सस्मरण-लेखक बनकर आए और फिर किव की हैंसियत से। एक समय था जब वियोगीजी के सस्मरणों की काफी घूम थी। लोग हिंदी के प्रमुख पत्रों में उनके सस्मरणों को बड़े चाव से पहले थे और उनके प्रकाशन की कठोर प्रतीक्षा करते थे। लेकिन आज वें अपने को व्यग्य-चित्र, उपन्यास, महाकाव्य, रेखा-चित्र आदि के लेखन में ही अधिक व्यस्त पाते हैं। उनकी दृष्टि में सस्मरण लिखने का समय बहुत पीछे छूट गया। सकान्ति-काल में सस्मरण का लिखा जाना खतरा मोल लेना है। इसीलिए वियोगीजी ने साहित्य के इस अग से विराग ले लिया है। उनके साहित्य का सोक व्यापक है, और महान् है उनका व्यक्तित्व। उनके साहित्यक रूप के अनेक पहलू व्यापक है, और महान् है उनका व्यक्तित्व। उनके साहित्यक रूप के अनेक पहलू

वास्तविक मर्म और महत्त्व को समझ नहीं सके हैं. ऐसा उनका विश्वास है। उनका कहना है कि समाज साहित्य से लेता है, देता नहीं है, और जब वह कुछ नहीं देता तो फिर उससे (साहित्य) सम्बन्ध ही कैसा । सच्चा साहित्य, उनकी दृष्टि मे, स्वर्गिक सन्देश का वाहक है, शान्ति और सामजस्य का जनक है, सघर्ष का प्रतीक नही। साहित्य के माध्यम से समाज मे घुणा का भाव पैदा करना साहित्य की आतमा को कृष्ठित करना होगा, उसके साथ बहुत बडा विश्वास-वात करना होगा। इसके अति-रिक्त वियोगीजी का यह भी विश्वास रहा है कि जीवन के लिए सवर्ष है, सधर्ष जीवन नही है। जीवन को सखी बनाना. उसे आनन्द और शान्ति से शोभित करना ही हमारा और साहित्यकार का कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह हम देखते है कि वियोगीजी की साहित्य-परम्परा मूलत भारतीय है और उसीकी रेखाओ को उन्होने इन्द्र-धन्षी रगो से रजित किया है। जहाँ तक हो सका है उन पर विदेशी विचार-धारा का प्रभाव कम पढ़ा है। उनकी समस्त रचनाओं में भारतीय आत्मा की ही आकुल-ध्याकुल पुकार है और इसलिए उनकी रूप-रचना के साथ ही उनके साहित्य का प्राण भी पूर्णत भारतीय है, जिसमे पश्चिमी विचार-पद्धति के लिए कम-से-कम गुञ्जाइश है। यह तो हुई उनके साहित्यकार की सामान्य चर्चा। अब मै यहाँ सक्षेप मे उनके कहानीकार पर प्रकाश डाल देना चाहता हूँ, क्योंकि वियोगीजी ने अपनी नवीन कहानियों में कुछ मौलिक प्रयोग किये है, जो सर्वया नृतन, नवीन और आकर्षक है तथा हिन्दी-कहानी के विकास में दिशा-परिवर्तन की सूचना देते हैं। उनकी कहानियों का संग्रह हाल ही में 'वन्दनवार' शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित हुआ हैं। यद्यपि उनकी कहानियों का एक और संग्रह 'रजकण' नाम से बहुत पहले ही प्रकाश में आ चुका था, लेकिन 'वन्दनवार' मे उनकी कहानी-कला का नृतन विकास देखने को मिलता है। उनकी छोटी-छोटी कहानियों के सम्बन्ध में एक लेखक ने ठीक ही लिखा है कि 'उनकी कहानियाँ छ।टी-छोटी, कोमल, अश्रु स्निग्च होती है, जैसे उषा-काल की ओस से भरी बयार का झोका अथवा जैसे सन्व्या के दूराकाश मे टिमटिमाती हुई नन्ही तारिकाएँ। इसी तरह के चल-चित्र उनकी नव-प्रकाशित रचना 'बन्दनवार' में संग्रहीत होकर आये हैं। 'भाषा का लालित्य उनमें कही नहीं होता. कही भी भार नहीं बनता. रूप का चमत्कार भावना के ज्वार को नहीं दवा सका ।' वियोगीजी के मानस में 'चॉदनी' और 'मरखट' का अद्भुत सयोग हुआ है। उसी लेखक के शब्दों में 'उनकी चाँदनी खिलती हैं परन्तु उसके आलोक में मरघट की एक चिता भी दूर दिखाई पड जाती है। पिछले तीस वर्षी से वियोगीजी सरस्वती के मन्दिर में अविचल भावों से, मुक भाव से भारती के चरणों पर अपने साहित्य के फूल चढाते चले जा रहे है।

जनादेनप्रसाद भा 'द्विज'

विहार के पुराने कवियो और कहानीकारों में श्री जनाईनप्रसाद झा 'ढिज' का स्थान सुरक्षित है। उनकी स्थाति हिन्दी-प्रान्तों के एक कोने-से-दूसरे कोने तक

सर्वत्र हुई हैं। ये सुकवि, आलोचक, सुवक्ता तथा एक कुशल कहानीकार है। अपने ओजस्वी व्याख्यानो द्वारा ये उत्तरप्रदेश और पजाब में अपनी विद्वत्ता, योग्यता तथा प्रतिमा का परिचय दे चुके हैं। ये बिहार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में गिने जाते हैं। द्विज जी सम्भवत हिन्दी के प्रथम आलोचक है जिन्होने प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य पर आलोचना लिखी। उन्ही के पथ-निर्देश पर अन्य आलोचकों ने प्रेमचन्द के साहित्य की आलोचना प्रस्तुत की। ऐसे प्रतिमा-पुत्र तथा सुलेखक का जन्म भागलपुर के रामपुरडीह में २४ जनवरी सन् १९०४ को हुआ था। बचपन से ही ये भावुक रहे। उनकी भावुकता उनकी काव्य-रचनाओं में छलक पढ़ी है। बनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय से उन्होने हिन्दी और अग्रेजी में एम० ए० पास किया। उन्होने काव्य, उपन्यास, शब्द-चित्र, कहानियाँ और आलोचना सब-कुछ लिखा है।

'द्विज' सर्वप्रथम एक कुशल कवि है, फिर और कुछ । उनकी काव्य-साधना ने ही प्रथम-प्रथम बल पकडा था। एक समय था जब कि उनकी कविता की बड़ी धूम थी। नवयुवक कवि उनकी कविताओ पर झूम उठते थे और फिर उन्हीं के आधार पर काव्य-रचना में जुट जाते थे। न जाने स्कूल और कालेज के कितने नवयुवको को प्रभावित किया और कितने उनकी प्रेरणा ग्रहण करके कवि और लेखक हुए-इसका कोई हिसाब नही है। बिहार प्रान्त में 'द्विज' की कविता का जादू नवयुवको के सिर पर चढकर बोला है और आज भी बोल रहा है। दिनकर, द्विज, हसक्रुमार तिवारी, जानकीवल्लभ शास्त्री आदि इस प्रान्त में ऐसे किंद हैं जिनका अनुकरण पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है। लोग कहते है कि छायावाद का देवान्त हो गया और इसीलिए आज जहाँ-तहाँ उसकी शब-परीक्षा भी होने लगी है, लेकिन शव-परीक्षा करने वाले डाक्टरो को यह पता नहीं कि आज भी हिन्दी-ससार में, और विशेषकर बिहार में ऐसे कवियों की संख्या कम नहीं हैं जो तथाकथित प्रगतिवाद के यूग में भी छायावादी स्वरो को जाने-अनजाने अपनाये चले जा रहे हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर 'ढिज' की ऐतिहासिक महत्ता समझी जा सकती है। उनकी कविता द्विवेदी-यूग की अति-शय इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में प्रस्त हुई थी। अतएव यह कहा जा सकता हैं कि बिहारी कवियो में द्विज वह प्रथम किव हैं जिन्होने इस प्रान्त की कविता-साधना को छायानाद के नूतन आवस्भो से सुशोभित किया । सामान्यत. द्विज जी के काव्य में माननीय सर्वेदनाओं और कहणा के अजस और सहस्र स्रोत फूटे हैं। लेकिन उनकी कविता और कहानियों में एक विचित्र बात का अनुभव होता है। ऐसा मालूम होता है कि उन्होने कविता और कहानी के बीच एक विभाजक रेखा, एक मोटी दीवार सीच दी है, महादेवी वर्मा की तरह 'द्विज' अपने कविता-कानन में समाज अथवा देश की किसी भी समस्या का फूल नही खिलाते, इसके विपरीत समाज की विषम परिस्थितियों से उलझ कर उनके हृदय को जो हैस, -यवावस्था में, लगी है, जो वेदना बजी है, जो लालसा बतुप्त रह गई है, उसीकी करण अभिव्यजना उनकी कविताओं में हुई है और यही वेदना उनकी कविता की मुल भित्ति बन गई है। इसके विपरीत कहानियों में उन्होंने समाज के सघर्ष और कोलाहल तथा जीवन की विषम असगतियों का यथार्थ चित्रण किया है। यदि उनकी कविता में उनकी आत्मा का तार झक़त हुआ है तो कहानी मे मस्तिष्क के विचार उबल पहें है या हृदय की समवेदना बोल उठी है। यदि उनकी कविता में भाव-पक्ष की प्रबलता है, तो कहानी में विभाव-पक्ष की तीव्रता है। दूसरे शन्दों में हम यह कह सकते हैं कि 'द्विज' की कहानियों में समाज के किसी एक अग का चित्रण बढ़ी क्शुलता के साथ हुआ है। मानवीय भावनाओं की यह पथकता उनके साहित्य में बिलकुल स्पष्ट होकर आई है। जिस तरह श्रीमती महादेवी वर्मा की कहानियों में सस्मरण उनके बहिर्मुखी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, उसी तरह दिज की कहानियाँ भी है। लेकिन 'दिज' के साथ एक बात है और वह यह कि उन्होने मानव-हृदय की सात्विक वित्तयों की ही अधिक खलने का अवसर दिया है, उनके अन्तर्तम प्रदेश में होने वाले सघर्षों, घात-प्रतिघातो, और अन्त-हुन्हों को वाणी देने की कोशिश बिलकल नहीं की। इससे उनकी कहानियाँ शिथिल पड गई है। मानव-जीवन की पवित्रता और नैतिकता के प्रति सजगता का भाव उनकी समस्त कहानियों में उभरकर आया है। द्विज के कहानीकार की यदि हम प्रेमचन्द-स्कूल के अन्तर्गत रखे तो विशेष हानि न होगी। प्रेमचन्द और 'द्विज' दोनो ने अपनी कहानियो में यथार्थ और आदर्श का समन्वय उपस्थित किया है। दोनो ने मध्यवर्गीय परिवार की हीनावस्था का सजीव वर्णन किया है। इस क्षेत्र में द्विज की कहानी-कला पर प्रेमचन्द का भारी ऋण है, लेकिन जहाँ प्रेम-चन्द की कहानियों में विकास की रेखाएँ काफी स्पष्ट हैं, वहाँ 'द्विज' की कहानियाँ स्थिर और गतिहीन है। हिन्दी-ससार को 'द्विज' से बडी-बडी आशाएँ शी लेकिन जब से ये कालेज के प्रिसिपल हुए तब से समयाभाव ने उनकी साहित्य-साधना में बहुत बड़ा अवरोध उपस्थित कर दिया है। आजकल 'द्विज' जी पणिया कालेज के प्रिसिपल है।

#### राधाकुष्ण जिन्म सन् १९१२]

हिन्दी-कथा-साहित्य में श्री राधाकृष्ण का वही स्थान है जो स्थान अंग्रेजी-कथा-साहित्य में चार्ल्स डिकेन्स का है। दोनों ने जीवन की विकट और विषम परिस्थितियों और आधिक जीवन की विषमताओं का निकट से अध्ययन किया है। दोनों निर्धन परिवार में जन्म लेकर और अनाथ होकर जीवन की तूफानी लहरों को झेलते हुए शेष दिन बिताते रहे। दिल में दर्द और्पुहों पर मुसकान ढोये फिरना किसी गरीब की घीरता की चरम सीमा है। राधाकृष्ण हिन्दी-कथा-साहित्य के एक ऐसे ही लेखक है, जिन्होंने अपने जीवन में वर्तमान अधिक आवस्था की जर्जरता और उसके तीव दर्शन का कडवा अनुभव किया है। २० वी शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी-उपन्यासकार प्रेमचन्द बिहार के इस प्रतिमाशाली निर्धन लेखक की ओर इतना

अधिक खिने कि उन्हें यह कहना पड़ा कि हिन्दी-साहित्य में राघाकुष्ण एक ऐसें कथाकार है जिनकी टक्कर का दूसरा लेखक मुक्किल से पाया जायगा। प्रेमचन्द उनकी तंजस्विनी प्रतिमा के कायल थे। राघाकृष्ण की भयकर गरीबी से वे इतनें द्रविन हुए कि इन्हें वे नियमित रूप से २५) मासिक सहायता देने लगे। प्रेमचन्द जब तक जीवित रहें तब तक यह अर्थ-दान राघाकृष्ण को बराबर मिलता रहा।

राधाकष्ण भयकर गरीबी के प्रतीक बनकर इस घराधाम पर अवतीर्ण हुए। इनका जन्म सन् १९१२ में एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन नें ही उनके माता-पिता उन्हें छोडकर चल बसे। इनकी बडी बहन ने ही उनका लालन-पालन किया । प्रचड दरिद्रता का प्रहार ये आरम्म से ही सहते रहे । गरीकी की भयावनी सुरत के कारण उनकी शिक्षा पाँचवी क्लास तक चलकर ठप हो गई। जिन दिनो ये रॉची जिला स्कूल के पाँचवें दर्जे मे पढते थे तभी उन्होने अपने नटखट स्वभाव का परिचय दिया या। स्कूल में शिक्षक द्वारा बीडी पीते हुए पकडे जाने और अपने शिक्षको की नकल उतारने के अभियोग में उन्हें कई बार सजाएँ मी मुगलनी पडी । अन्त मे उन्होने स्कूली शिक्षा से अपना नाता सदा के लिये तोड दिया । वाज भी यह रिन्ता टूटा हुआ है। बडे होने पर उन्होने कई वर्षों तक मोटर की कडक्टरी की. लेकिन रात में समय निकालकर सफेद कांगजों को काला भी करते रहें। उनकी साहित्यिक चेतना की कली तभी प्रस्फुटित हुई । घोर निर्धनता ने उन्हें न जाने कितनी जगहो की खाक छानने पर मजबूर किया। बम्बई की फिल्मिस्तान कम्पनी में कथा-लेख क की हैसियत से कुछ दिन काम करने के बाद वहाँ भी उन्हें गही निराशा ही हाथ लगी। प्रेमचन्द की तरह राधाकृष्ण को भी फिल्मी दुनिया से वैराग्य हुआ। दोनो ने अनुभव किया कि फिल्म-ससार में रहने वाले हिन्दी के कथा-लेखक अपने मालिको के कठप्तले-भर होते हैं। वहाँ लेखक को अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने का अवसर नही दिया जाता। बम्बई में तीन महीने ठहरने के बाद, मेंगनी मॉगे हुए कुछ कपडे और सेफ्टी रेजर गैंवाकर, घर लौट आए। सन् १९४२-भारतीय जन-काति का प्रतीक-वर्ष-मे रावाकृष्ण की घोर दरिद्रता अपनी चरम सीमा लाँघने की चेष्टा करने लगी। सेठ-साहूकारो की नौकरी करने के बाद, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे प्रजीवादी समाज के कीडे होते जा रहे हैं। वक्के-पर-पक्के खाने के बाद सन् '४५ में उनके माग्य ने करवट बदली। बिहार-सरकार की निगाह इस प्रतिमा-पुत्र पर गई और उसने बडी कृपा करके उन्हें राँची से प्रकाशित होने वाले सरकारी पत्र 'आदिवासी' का सम्पादक बना दिया। आज राधाकृष्ण 'आदिवासी' के सम्पादक है। वर्षों की ठोकरें खाने के बाद यह मजदूर स्रेखक, आज मध्यवर्गीय कहला सका है, अब इसके एक बीबी है, बच्चे है और एक छोटा-सा मकान है, जिसमे राधाकृष्ण की विगत और वर्तमान गरीबी आज भी कभी-कभी अट्रहास कर उठती है। जीवन की कृष्ट्यताओ और वर्तमान आर्थिक को गण ने जहाँ एक ओर उन्हें घीर और गभीर बनाया है, वहाँ दूसरी ओर व्यायकार भी बना दिया। कहानी छिखने का अम्यास-प्रयास तो ये तभी से करते रहे जब वे मोटर के कडक्टर थे।

राधाकृष्ण को कहानी लिखने की प्रेरणा दो स्रोतो से मिली—एक तो प्रेमचन्द जी की ओर से। वास्तव में हिन्दी-कथा-साहित्य में राधाकृष्ण प्रेमचन्द के पूरक है। प्रेमचन्द अपने जीवन के शेष वर्षों में समाजवादी विचार-घारा की खोर बढते गए और इसलिए अपने साहित्य के इस भाग में उन्होंने समाज के जिन निम्न स्तर वाले व्यक्तियों को चुना उनसे भी निम्न स्तर के व्यक्तियों को राधाकृष्ण ने अपने कहानी-साहित्य में स्थान दिया है। बिहार में ये प्रेमचन्द के प्रतीक तो है ही, मानो बिहार में प्रेमचन्द की आत्मा राधाकृष्ण के शरीर में आ गई है और उनकी अन्तर्चेतना ही राधाकृष्ण के साहित्य की वाणी है।

राधाकुष्ण को कहानी लिखने की प्रेरणा, मैं कह नुका हूँ, अपने जीवन की कुरूपताओं से भी मिली है। उनकी कहानियाँ व्यग्य और हास्य की फुल्झिडियाँ है। ये प्रेमचन्द की तरह सुधारक नहीं, बल्कि एक व्यग-चित्रकार है, जो जीवन की विषमताओं के टेडे-मेढे चित्र देकर मौन हो जाते हैं और अपने पाठकों पर उन पर विचार करने के लिए बहुन बडा बोझ डाल देने हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियाँ समस्यामूलक है। हिन्दी-कथा साहित्य में राधाकृष्ण पहले कुशल व्यग्य-लेखक हैं जिनके शिष्ट हास्य और मार्मिक व्यग्यों में जीवन की वास्तिविकता और सामाजिक समस्या की ईमानदारी होती है। आकाश-पाताल के कुलावें मिलाने में इस लेखक का मन नहीं रमता। वह तो धरती के दुख-दर्द की उलझी तस्वीरे हमारें मामने खीचकर रख देता है। उनका साहित्यक उननाम 'घोष-बोस-बनर्जी-चटर्जी' है। उनकी अधिकाश कहानियाँ इसी नाम से पत्र-पित्रकाओं में प्रकाशित हुई है।

राधाकृष्ण प्रवानत एक कुशल व्यायकार (saturest) है, फिर और कुछ। उनका व्याय जितना तीला और चुमता होता है उतना ही मार्मिक और स्वमाविक भी। घोर गरीबी की ठोकर खाते-खाते व्यक्ति या तो विद्रोही हो जाता है या सारा व्यायकार। राधाकृष्ण केवल व्यायकार ही है। सुवार-वृत्ति मे उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि आज उनकी आवाज ही कौन सुनने वाला है। जब वर्तमान आधिक व्यवस्था ही उल्टी है तो फिर सुघार कैसा और किसका? इसलिए जीवन के भावात्मक आदशों से दूर रहकर ये वर्तमान शोषित समाज के सवर्षशील जगत् के बीच रहना अधिक पसन्द करते है। यही उनकी कहानी का मूलाधार है। उनकी कहानियाँ प्रगतिवाद की जय बोलती है और पूँजीवादी शक्ति का क्षय करने पर तुली है। राधाकृष्ण अभी अपने निर्माण-पथ पर चलते चले जा रहे है। पता नहीं कहाँ जाकर रकेंगे।

राधाकुष्ण प्रसाद [ जन्म सन् १९२२ ]

बगला के शरच्यन्द्र और हिन्दी कथाकार प्रेमचन्द वर्तमान भारतीय कथा-साहिय की प्रेरक-शक्तियाँ हैं। इन दो लेखको ने न जाने कितने कहानीकारों और उपन्यसाकारो को अपने प्रभाव की छाया में पनपने दिया। बिहार के ऐसे कहानीकारो मे श्री राधाकृष्ण प्रसाद का स्थान आता है जिनके सस्कार मे शरत और प्रेमचन्द की सम्मिलित शक्ति इस तरह घुल-मिल गई है जैसे दूध से पानी मिल जाता है। यद्यपि राधाकृष्ण को हिन्दी के किसी भी कहानी-स्कल के अन्तर्गत बाँघकर नही रखा जा सकता । वे वॅघना चाहते भी नही। तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि इनके कहानी-साहित्य की प्रेरक-शक्ति शरत् और प्रेमचन्द ही है। उन्होने एक बार मुझसे कहा ही था कि 'मेरे साहित्य पर शरत् का बहुत बडा प्रभाव पडा है।' कोई भी कहानीकार किसी भी दूसरे कहानीकार का अनुकरण नही करता वरन उसस प्रेरणा की चिनगारी लेकर अपनी साधना, स्वाध्याय और स्वभाव से उसे अपना बना-कर मौलिक सृष्टियाँ करता है, क्योंकि कला अनुकरण न होकर सूजन होती है। राधाकुष्ण की कहानियों में जहाँ एक और शरत् की भारतीय नारी सकरण मृति की झाँकी देती है वहाँ दूसरी ओर प्रेमचन्द का व्यक्तित्व भारतीय समाज की रूढियो पर गहरी चोट करता है। इनके अतिरिक्त उन्होने प्रायड के यौन-सम्बन्धी मनोविज्ञान को भी अपने कहानी-साहित्य में खपाने का प्रयत्न किया है। मनोविज्ञान राधाकुष्ण प्रसाद के कहानी-साहित्य का मेरदण्ड है और मापदण्ड भी। इसके सहारे जहाँ उन्होने बच्चो की मानसिक दशाओ का सूक्ष्म अध्ययन किया है, वहाँ दूसरी ओर नारी-पुरुष के स्वच्छन्द प्रेम-व्यापार का नए ढग से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इसके अलावा, मनोविज्ञान ने उन्हे परम्परागत विश्वासो और घारणाओं को वास्तविकता को समझने में सहा-यता पहुँचाई है। इन सभी प्रभावों को ग्रहण करके राघाकुष्ण प्रसाद ने अपने कथा-साहित्य का सूजन किया है और आज भी वे इसी पथ का अनुसरण करते चले जा रहे हैं। वे हिन्दी कथा-साहित्य के उन इने-गिने कहानीकारों में है, जिन्होने हिन्दी-साहित्य के इस अग को सदढ और स्पष्ट करने में हृदय से योग दिया हैं। उनके कथा-साहित्य में, उपन्यास हो या कहानी-भाषा की सरलता और मधुरता साथ-साथ चलती है । इसमे इतनी स्पष्टता और मार्मिकता है कि कोई भी साधारण पाठक एक साथ ही 'आह' और 'वाह' की सम्मिलित ध्वनि प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। 'हास्य' और 'रुदन' का इतना निकट सम्मिलन अन्यत्र नहीं देखा जाता। इस कला की अभिव्यक्ति में इस लेखक को अच्छी सफलता मिली है।

नारी का मानसिक शोषण राषाकृष्ण प्रसाद के लिए असह्य हो उठता है। जहाँ-जहाँ उन्होने समाज की रूढियो और अन्ध-विश्वासो की चक्की में पिसती हुई नारी को देखा है, वहाँ लेखक की अन्तर्चेतना कराहकर चीख उठी है, उसके शरीर के तार-तार झनझना उठे हैं और तब वह विद्रोह और कार्ति के लिए उतावला हो गया है। ऐसे अवसरो पर राषाकृष्ण की औपन्यासिक कला अपने पाठको पर जो अमिट छाप छोडती है, वह दीर्घकालीन है। ऐसे अवसरो पर उचकी आत्मा पुराने बन्धनो को झकझोरकर तोड डालने के लिए विद्रोह का

हुद्धार भरने लगती हैं। नारी और बालक उनके कथा-साहित्य के मूल आकर्षण-विन्दु हैं। उन्हीकी वर्तमान मूक समस्याओं को वाणी देने के लिए वे कुछ लिखते हैं। बिहार में उनके कथाकार का सम्मान तो हैं ही, अन्य प्रान्तों में भी उनके साहित्य का अच्छा स्वागत हुआ हैं। २९-३० साल की छोटी अवस्था में ही अब तक उन्होंने जितना लिखा हैं वह उनकी उम्र के अनुपात में बहुत अधिक हैं। अब तक उनकी निम्नाकित रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं—

- उपन्यास-(१) टूटती कडियाँ-सन् १९४३ मार्चं
  - (२) आदि और अन्त-,, १९४३ दिसबर
  - (३) हे मेरे देश--,, १९४७
- कहानी-सग्रह—(१) देवता— ,, १९३९
  - (२) विभेद— ,, १९४०
  - (३) अन्तर की बात-,, १९४२
  - (४) खरा और खोटा—,, १९४४
  - (५) कटे पख- ,, १९४५
  - (६) समानान्तर रेखाएँ-,, १९४९

इन सभी रचनाओं में लेखक ने मारत की विविध समस्याओ—सामाजिक राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक—को समझने-समझाने का प्रयत्न किया है। 'देवता' और 'खरा और खोटा' में बालकोपयोगी कहानियाँ सग्रहीत है, जिनके अध्ययन से बालको की वर्तमान समस्याओं और उनकी मानसिक स्थितियों का मानोवैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट होता है।

राधाकुष्ण प्रसाद का जन्म सन् १९२२ में आरा शहर में हुआ था। इनके बचपन का अधिकाश माग मानभूम जिले में बीता है। यहाँ उन्हें बँगला-साहित्य का अध्ययन करने का मौका मिला। मिडिल परीक्षा बँगला लेकर पास की। १९३८ ई० में आरा इन्स्टीच्यूट से मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर छपरा के राजेन्द्र कालेज से आई० ए० और बी० ए० (ऑनसें) की परीक्षाएँ पास की और सन् १९४७ में हिन्दी में एम० ए० किया। राधाकुष्ण प्रसाद जी की इन्योपार्जन और साहित्य-साधना साथ-साथ चलती रही हैं। केवल १८ वष की अवस्था में उन्होंने पटना के प्रसिद्ध पत्र 'बालक' का सपादन किया और 'स्वाधीन भारत' के सपादकीय विभाग में भी कुछ दिन तक काम किया। सन् १९४५-४६ तक ये बिहार सरकार के अन्तगंत प्रचार-विभाग में पिल्लिसिटी आफिसर के पद पर काम करते रहें। इसके बाद सन् '४८ से ये बाल इण्डिया रेडियों (पटना) के वार्ता-विभाग में एक उच्च पद पर काम कर रहें हैं।

राधाकुरण प्रसाद का रचना-काल सन् '३५ से आरम्भ होता है जब वे ७वी-क्लास में पढते थे, तभी उनकी प्रथम कहानी 'धर्मपत्नी' महाकवि जयशकर-प्रसाद की प्रसिद्ध पत्रिका 'इन्दु' मे प्रकाशित हुई थी। १०वी क्लास तक पहुँचते पहुँचते उनकी कहानियाँ लगभग सभी प्रमुख पत्रो मे छपने लगी थी। उनकी अधि- काश कहानियाँ 'विशाल भारत' (कलकत्ता) में प्रकाशित हुई हैं। कहानी पढना और लिखना इस लेखक का एक खास धन्या रहा है। सन् '४४ तक कहानी लिखने का कम अबाध गति से चलता रहा। उनके साहित्य का अधिकाश भाग ९-१० वर्पों के अदर प्रकाशित हुआ है। उनकी प्रारम्भिक कहानियाँ भावना-प्रधान है। आदि की कहानियों में भावना और दृद्धि का परिपाक अथवा सामजस्य हमा है।

राधाकुष्णप्रसाद हिन्दी के एक प्रगतिकील कहानीकार है, प्रगतिवादी लेखक नहीं। साहित्य को किसी राजनैतिक 'वाद' या सिद्धात के कठघरे में बौध रखना उन्हें स्वीकार नहीं ह । वें साहित्य के स्वच्छद प्रवाह और उन्मुक्त विकास में अधिक व्यास्था रखते है। इसीलिए उनकी कहानियों को हिन्दी के किसी भी कहानी-स्कल के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। उनका कहना है कि हिन्दी-कहानी का विकास स्वतत्र रूप में हुआ है। इसलिए उसको स्कूलो भे या वर्गों में बाँटना उचित न होगा । पहले उन्होने प्रगतिशील साहित्य आन्दोलन मे दिल खोलकर भाग लिया था, लेकिन जब उसका रप विकृत होने लगा तब उस और से उनकी सहानुभृति शिथिल पडने लगी। तब से ये स्वतन्त्र होकर साहित्य-साधना मे लगे है। हिन्दी को इनसे बही-बही आशाएँ है।

## हंसकुमार तिवारी [जन्म सन् १६१८]

सन् '३७ में गया-निवासी प० हसकुमार तिवारी 'जलता हुआ चिराग' लेकर हिन्दी-कविता के रगमच पर आये। उस सनय मै सातवे दर्जे का विद्यार्थी था। तब तिवारी जी की अवस्था सिर्फ १८ साल की रही होगी। उनकी 'जलता हुआ चिराग' शीर्षक कविता ने न जाने बिहार के कितने भाव क नवयुवक कवियो के हृदय को आछी-·कित, प्रज्वालित, उल्लसित और प्रेरित किया। हिन्दी-साहित्य मे ये पहले-पहल किव की हैसियत से आए और इन्होने हिन्दी-किवता को न्तन माव और नवीन शैली दी। गया की पावन-भूमि से दो ऐसे कल्पतर उगे, जिन्हें विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने कविता-जल से सीच-सीचकर बडा किया, वे हैं-प० मोहनलाल महतो 'वियोगी' और प॰ हसकुमार तिवारी। दोनो के लिए स्कूल और कालेज के दरवाजे सदा बन्द ही रहे। वास्तव मे ये दो कवि 'कविमंनीषि: परिभू स्वयम्भू' है। स्वाध्याय, स्वावलम्बन और साधना ने ही अपने हाथो इन दो साहित्यकारो का साज-म्यु गार किया है।

जिन दिनो हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद की सुगबुगाहट होने लगी थी और हिन्दी के बहुतरे किव इस और बढने लगे थे, तिवारीजी उसके स्वर को अनसूना कर के सरस्वती-मन्दिर में आत्मा का दीप जलाते रहे, और आज भी वे उसीके अकाश में लवलीन है। इस कवि ने 'रूप' की अपेक्षा 'प्राण' को अधिक महत्त्व दिया ई । यत उनके काव्य-साहित्य में मस्तिष्क की कसरत की अपेक्षा हृदय की सात्विक

चनुम्तियों की अभिव्यक्ति हुई हैं।

प्रगतिवादी आलोचक तिवारीजी की कविता में मानसिक व्यक्तिचार की गध पाकर उन्हें 'पलायनवादी कवि' की सजा दे सकता है, लेकिन वास्तव मे वे ऐसे नहीं है। विचारों के क्षेत्र में तिवारीजी परम्परावादी होते हुये भी विकासशील है। यद्यपि अपने आलोचनात्मक निबन्धो द्वारा उन्होने नृतन प्रगतिवादियो की कट् आलोचना की है. तथापि वे स्वय सच्ची प्रगति की और उन्मुख होने की प्रस्तुत रहते है। उनकी मानवता उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ले जाती है। जीवन हो या साहित्य, गद्य हो या पण, गीत हो या प्रवन्ध, तिवारी जी की विशिष्टता सदैव उनके माथ सभी जगह बनी रहती हैं। जिस तरह उनका व्यक्तित्व हैंसमुख, मिलनमार, तीक्ष्ण, चटीला तथा अत्यन्त व्याय-विनोद से मिश्रित है. उसी तरह उनका साहित्य भी है। अपनी कविताओ, कहानियों और आलोचनाओं में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को चमकाकर भलका दिया है। उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति और साहित्यकार दो प्राणी है। हाँ, इतना अवश्य है कि तिवारीजी के काव्य में हृदय की मुक्स अनुभृतियों को ही अधिक खलने का अवसर मिला है और गढ़ में मस्तिष्क के भौतिक हा शकार और हकुचल को। यह भेद व्यक्तित्व की विरूपता का नहीं, गद्य और पद्म के मूल अन्तर का है। कविता यदि हृदय के सचित सक्ष्म भावो की अभिव्यक्ति है, तो गद्य उसकी पारिवारिक, सामाजिक. राष्ट्रीय भावनाओं का प्रखर प्रकाशन । तिवारीजी के साहित्य में गद्य और पद्य का यह भेद काफी स्पष्ट है। उनके कविता-सग्रह 'अनागत' जौर कहानी-मग्रह 'समानान्तर' का अध्ययन करने पर यह भेद और भी स्पष्ट हो जाता है। उनकी कविता में उनके हृदय की व्यक्तिगत अनुमृतियाँ ही गीतियाँ बनकर नि सुत हुई है। पर कहानियों में उनकी बौद्धिक चेतना, व्यक्ति-जीवन की विवशता, नारी-पृश्य का पारिवारिक सवर्ष, आर्थिक विषमता आदि ही अधिक मखरित हुई है। वान्तव में इस कवि के व्यक्तित्व का बाहर-मीतर समरस है। सच्वे साहित्यकार का व्यक्तित्व दुहरा नहीं होता। तिवारीजी का साहित्य दुहरे व्यक्तित्व के दोष से सामान्यतः मुक्त है। विचार की बहुलता उनके गद्य-साहित्य-कहानी और आलोचना-की अचल सम्पत्ति है और हृदय की सूक्ष्म, पर व्यक्तिगत अनुभूति काव्य-साहित्य में मोनी के दाने की तरह छितरा गई है। उन्होने जीवन के जागरूक साहित्य पर कभी परदा नही डाला । इसलिए तिवारीजी का साहित्य उनके प्राणो ना स्पन्दन, सामा-जिक जीवन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया का प्रकाशन है।

तिवारीजी ने कविता से अधिक गद्य लिखा है। कहा जाता है—'गद्धं कवीनाम् निकषम् वदन्ति'। वास्तव में गद्य किसी किव की प्रतिमा, शिक्त और योग्यता का मापद हैं। गद्य में ही किव के पाडित्य और गहन अध्ययन का पता चलता है। तिवारीजी का गद्य-साहित्य उनके गभीर अध्ययन और विद्वत्ता का परिचायक हैं। इससे यह पता चलता है कि उन्होंने देशी-विदेशी साहित्य का कितना गहरा अध्ययन किया है। यदि उनकी किसी एक कहानी या किसी एक आलोचनात्मक निवध का सतकंताप्वंक अध्ययन किया जाय तो यह समझते देर क

रुगेगी कि उनके निबध-विषयक ज्ञान की पैठ कितनी गहरी और सूझ कितनी बारीक है।

तिवारीजी की कहानियों की सख्या उतनी अधिक नहीं हैं, लेकिन उन्होंनें जो कुछ लिखा हैं, उस पर देशी-विदेशी कहानीकारों का 'खिचडी' प्रभाव हैं। इनमें ओं हेनरी, ऑस्कर वाइल्ड, प्रेमचन्द, सुदर्शन, रवीन्द्र और शरत् के नाम विश्लेष उल्लेखनीय हैं। उनकी कहानियों में वर्तमान 'जीवन की कटुता' और विपमता के यथायं चित्र अकित हैं। उनकी दृष्टि में कहानी जीवन की किसी ऐसे सण-विशेष की उल्लेखनीय घटना का सक्षिप्ततों में प्र्णं विकास हैं जिसका सीधा प्रभाव पाठक के मन पर पडता है। कहानी का विषय चुनने के लिए उन्हें घरती का अचल छोडकर नीले शून्य आकाश की उडान नहीं मरनी पडती। आज विषम जीवन की किसी एक घटना ने उनके दिल पर असर डाला तो कल किसी दूसरी ने। लेकिन ये स्फुट घटनाएँ तत्काल ही कहानी का रूप घारण नहीं करती बल्कि क्छ समय लेती हैं। उन्होंने स्वय कहा हैं कि 'जीवन की कटुता और विषमता के चित्रों से प्रभावित हुआ जरूर। आज किसी घटना ने दिल पर कोई छाप छोडी तो कल ही उसकी कोई कहानी बनकर नहीं निकली। ऐसा भी हुआ है कि साल-छ महीने वाद उसने और ही ढग से कहानी का रूप लिया। इसलिये घटना ने प्रेरणा दी भी तो अपने रूप में वह रूप नहीं पा सकी।'

तिवारीजी की भाषा-शैली उनकी अपनी सृष्टि हैं। लेकिन भाषा से अधिक उन्होंने भावों को महत्त्व दिया है। वे शब्द-शिल्पी और भाव-शिल्पी दोनों है, क्यों कि साहित्य में वे रूप (Form) और द्रव्य (Matter) दोनों के सिम्मलित महत्त्व को स्वीकार करते हैं। गद्य-भाषा में नवीन उपमाओं की कल्पना उनकी अपनी देन हैं। तिवारीजी किव, समालोचक और कहानीकार ही नहीं, एक कुशल मम्पादक भी रहे हैं। जिस योग्यता से उन्होंने 'किशोर', 'बिजली', 'छाया' और 'ऊषा' का सम्पादन किया हैं इससे यह सिद्ध होता हैं कि उनमें सफल सम्पादक के भी गुण बतंमान है। हिन्दी का इतना बढ़ा कलाकार आज गया की सडक पर किताब की एक छोटी-सी दूकान का स्वामी ह। यह दूकान, जो गया में 'मानसरोवर' के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी कार्यशीलता, स्वामिमानता, घीरता तथा साहित्यानुरागिता की प्रतीक है जो आज साहित्य के विद्यार्थियों की प्यास बुझाने के लिए सचमुच मानसरोवर ही है। यह है हमारे अधिकाश हिन्दी-लेखकों की सामान्य अवस्था, स्वतन भारत में।

# जानकीवल्लभ शास्त्री [जन्म सन् १९२०]

महाकवि निराला के परम मक्त कवि श्री जानकीवरलम शास्त्री हिन्दी के एक ऐसे कवि है जिनकी वाणी में तरल सगीत की मधुरता, हृदय मे सरस भावो की स्निंधता और कविता मे अनुमूति की सत्यता तथा विह्वलता और जीवन में घोर निराशा और हुख की अधिकता है। उनका जन्म एक मध्यवर्गीय गृहस्थ-परिवास

में हुआ था। उनके पिता अनेक शास्त्रों के विद्वान् है। पृथ्वी पर आने के पहले शास्त्रीजी के दो बहुने और एक भाई स्वर्ग सिधार चुके थे। अनेक देवी-देवताओं की उपासना के बाद अपनी माँ की 'बीर निष्काम सिद्धि' की तरह ही ये ससार मे अकट हुए। शास्त्रीजी जब चार वर्ष के ही थे तभी उनकी माता चल बसी थी। उनके पिता, शास्त्रीजी के शब्दों में 'कोधी' है और माँ साक्षात सरल और शान्त थी। मां के अभाव ने शास्त्रीजी के मन-प्राण को इतना अधिक झकझोरा कि उनकी समस्त साघना 'माँ-मय' हो उठी । उन्होने स्वय लिखा है कि 'माँ का अभाव मेरे जीवन का वह भाग है जिससे मेरी प्रत्येक भावना ओत-प्रोत है। तपस्या को गौरव देना आवश्यक हो तो मैं इतना अवश्य स्वीकार कर सकता है कि समवत उसीकी प्रेरणा से मै युग के तीन महान तत्त्व-चिन्तको - डार्विन, माक्स और फायड - के वैज्ञानिक दर्शनों में ही न रमा रहकर वेद-बेदान्त के चिन्तन में भी यौवन के अलसाय, खुमार-भरे दिनो को भरसक जगाये रहा। वर्तमान की विपत्ति से ही कमर तोडकर न पड गया, भविष्य सुधारने के लिए खून-पसीना एक करते रहना भी पसन्द न किया और जब तक विगत अतीत के दिव्य भावो का मनन-मन्थन करके अपने उथले-छिछले दिल को भरते रहने की भी थोडी-बहुत उपेक्षा की।' मां के स्वर्ग सिघारने के बहुत दिनों के बाद शास्त्रीजी काशी पढनेचलेगए ह -बहत थोडी उम्र में ही उन्होने विविध-विषयक ज्ञानों का सचय किया; वह बहुत कम कोगो को नसीब होता है। उन्हीके शब्दों में सनिये-"मैंने सात वर्ष की उमर में अपर पास किया था, नौ वर्ष की उमर तक अग्रेजी की दो किताबें खतम करके दसवे साल सस्कृत शुरू की थी और ग्यारह साल की उमर में फर्ट क्लास में प्रथमा भरीक्षा पास करके गुवर्न मेण्ट की स्कॉलरशिप भी पाई थी, सोलहवें साल शास्त्री और अट्ठारह साल की उमर में बिहार-उडीसा भर में फर्स्ट होकर गोल्ड मैडल के साथ 'साहित्याचार्य' हुआ था । फिर अग्रेजी और बगला पढी, परीक्षाएँ दी, साहित्यरत्न और वेदान्ताचार्य हुआ, कितने ही बहुमुल्य स्वर्ण-पदक प्राप्त किये।" बारह-तेरह साल की उपर में शास्त्री जी का विवाह एक ऐसी लडकी के साथ कर दिया गया जो बिलकल 'बेजोड', 'अनपढ' और 'अनाडी' थी। 'बेमेल के साथ वर्म के आग्रह से ही मेल-मिलाप बनाये रखने की दृश्चिन्ताओं से उनका स्वास्थ्य टुटता गया।' इस विवाह से यह सदैव खिन्न रहे । उन्होने अपने मौजूदा स्वास्थ्य का वर्रान करते हुए लिखा है. "आज मै तीस वर्ष का तीन्न-तीक्ष्ण तरुण नही, तनहाई मे बैठकर किस्मत को कोमते रहने वाला पचास वर्ष का उदास-हताश बृढा है।" शास्त्रीजी का अब तक का जीवन दृष्टिचन्ताओ, असगतियो और वेदना की करण कहानी बनकर रहा है। इसीलिए उनके साहित्य मे, विशेषत कविता में, निराशा का स्वर प्रखर होकर :आया है। लेकिन निराशा को उन्होने शक्ति के रूप में कभी स्वीकार नही किया ह उन्होने स्वयं लिखा है - "मेरे अब तक के जीवन मे दुख का कुहरा कुछ इतनी सवनता से छाया रहा कि उसकी छाया से मैं अपने काव्य के पदी की न बचा र्मिका, बॅल्कि यो कहना चाहिए कि मैने सचम्च ही 'मेंसुवन-जल-सींच-सोंच काव्य-

बेलि बोई।" दुख उनके जीवन में सभी मावनाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी है, इसीलिए उनके काव्य-जीवन का प्रधान रस करुण है। उनकी इस करुणा की अतल्य गहराई में मात्-वियोग-दूधम् है बचपन में माँ से उनकी जुदाई-समाई हुई है। उनके मन की चिर सचित साध मानव बनने की रही है। आज भी वे इसी ओर अग्रसर है। उनका विश्वास है कि कवि पैदा होता है, बनाया नहीं जा सकता। शास्त्री जी अपनं कवि और कविता के बारे में लिखते हैं-"मैं कवि हूँ, कविता किये बिना रह नही सकता, इसलिए कविता करता हूँ, इसलिए नही कि डायरी लिखने की तरह कविता करने की लत लगाई है, आदत डाली है।" हृदय में घोर निराशा और तीव वेदना को सँजोये रखने वाले कवि के साहित्य में वीर और रौद्र रसो की खोज करना व्यर्थ प्रयास करना होगा। शास्त्रीजी इनसे कोसो दूर है। उनके जीवन का सम्बल दू स अवश्य है, लेकिन उसके साथ महादेवी की तरह, सदा के लिए समझौता करना उनकी प्रवृत्ति है।

# नवोदित हिन्दी-कलाकार

श्राठवाँ खगड

# कवि महेन्द्र भटनागर

सन '३५ में हिन्दी का प्रगतिवादी साहित्य जिन पवित्र उद्देश्यो को लेकर चला, कुछ ही वर्षों में गुमराह हो गया। यही कारण है कि हम एक भी ऐसे कवि को नही जानते जिसका जनता के जीवन पर व्यापक प्रभाव पढा हो। इसका कारण काव्य-चेतना की सचाई का अभाव है। गोल्डेन फ्रेम का चरमा पहन, गबर्डीन का सूट धारण कर, चाय की चुस्की ले, सिगरेट के वृत्ताकार धूएँ का आनन्द ले, ऊची अट्रालिकाओं के किसी एक खबस्रत कमरे में, बिजली के पखे के नीचे बैठ, चहट का कश लेकर और दिमाग खरोच-खरोचकर हम भले ही प्रगतिवादी अथवा प्रयोग-वादी कविता लिखने का स्वांग भरे, पर जिसमे समवेदना नही, अनभति की गहराई नही, विचार-पथ की स्पष्टता नही, कल्पना की सचाई नही, वह कवि नही हो सकता: उसकी कितता सही मानी में किवता नहीं हो सकती। फलत 'प्रगति' और 'प्रयोग' के नाम पर कलम विसने वाले हमारे कवि आज दो दलो मे, आपसी फट के कारण बॅटे हए है। एक दल अपनी प्रयोगशाला में हिन्दी-कविता का नित नया प्रयोग कर रहा है और दूसरा जीवन-प्रगति के नाम पर राजनैतिक मतवाद का प्रचार-पोषण करता जा रहा है। इस सम्बन्ध मे श्री मन्मथनाथ गुप्त ने ठीक ही कहा कि "इस धमा-चौकडी और कोलाहल का सबसे अधिक असर हिन्दी-क्षेत्र मे कविता पर पड रहा है। कही कोई झडा उठा रहा है तो कही कुछ नारा बुलन्द हो रहा है। जाने कितने वाद खड़े किये जा रहे है। कुछ की जड़े हिन्दी में है, कुछ की उनके बाहर साहित्यों में, और कुछ की जड़े कहीं भी नहीं, यहाँ तक कि उनके प्रवर्तकों के मन में भी नहीं।" मध्यभारत के तरुण कवि श्री महेन्द्र भटनागर का उदय हिन्दी-कविता के ऐसे ही गत्यवरोध-काल मे हुआ है, खासकर ऐसे समय में जबिक तथाकथित प्रगति-वादी साहित्य की दीवार में दरार पढ चुकी थी, घराशायी होने ही वाली थी वह। लेकिन जन-वाणी, जन-शवित और जन-जागरण का यह पुजारी, नवयुवक कवि, सारी शक्तियों के साथ, दढ-विश्वास भरे शब्दों में दहाडता हुआ बोला

> गिर नहीं सकती कभी विश्वास की दीवार ! निर्मित तप्त जन-जन के छहू से, वज्ज-सी, फौलाद-सी वृढ़ हड्डियो से,

#### नीव के नीचे पड़े कातर अनेकों मूक जन-बलिदान ! १

प्रगति-पथ के इस चौकस चौकीदार को पाकर प्रगतिशील (प्रगतिवादी नही) हिन्दी-कविता बन्य हो गई हैं। कविता की इस नवीन वज्ञ-परम्परा के नाम को उजागर करने वाले इस जिन्दादिल कवि को हमने मरुम्मि मे ओएसिस की तरह पाया है। साहित्य के इतिहासकार को महेन्द्र भटनागर के नाम और काम के ऐति-हासिक महत्त्व के मुल्याकन में कोई कठिनाई न होगी, क्योंकि अपनी रचनाओं के हारा वे स्वतन्त्र भारत को नवविहान और नवप्रभात का नव-सदेश देते जा रहे है। यद्यपि इस नवीदित कवि ने भी कविता में नये प्रयोग किये है, प्रगति के गीत गाए है. लेकिन श्री महेन्द्र इनका प्रयोग केवल प्रयोग के लिए नहीं, वरन नवजीवन को सामाजिक नवचेतना देने के लिए करते हैं। उन्हीं के शब्दों में, "मै प्रयोग करता हैं, लेकिन प्रयोग से मेरा अभिप्राय उन प्रयोगवादियों से भिन्न हैं जो प्रयोग के चामत्का-रिक प्रदर्शनों से साहित्य की जनवादी विचार-घारा को दबा रहे हैं। प्रयोगों का सामाजिक सम्बन्ध होना अनिवार्य है ।" प्रगतिवाद के विरुद्ध भी इस नवयुवक कवि के हृदय में प्रतिक्रिया के भाव उदित हुए है। 'बदलता युग' की भूमिका मे उसने इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है-"मै यह देख रहा है कि हिन्दी के अनेक प्रगतिशील-जनवादी कवियों में आज वह तेजी नहीं रही जो पहले थी। उनमें से बहत-से प्रयोग-शैली की भैवर में फँसकर जनवादी परम्पराओं से दूर होते जा रहे है। उनकी कविताएँ दुरुह, कलाहीन, अप्रभावशाली होती जा रही है। मैं जहाँ कविता में नये-नये प्रयोगो का समर्थक हैं, वहाँ दूसरी ओर उसके विचार-पक्ष मे प्रगतिशील दर्शन की छाया भी देखना चाहता हूँ, तभी कविता राष्ट्रीय तथा सामा-जिक चेतना दे सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।" कवि के इस वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि कवि महेन्द्र ने हिन्दी के तथाकथित प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियो से अलग हिन्दी-कविता का एक ऐसा राज-पथ बनाने का निश्चय किया है, जिस पर सबको निभंग और निर्देन्द्र होकर विचरण करने का जन्म-सिद्ध अधिकार स्वतः प्राप्त है। प्रसन्तता की बात है कि इस किव ने एक ओर छायावाद की अतिशय कुहे-लिका से और दसरी ओर प्रगति और प्रयोग के नाम पर होने वाली त्रिशक-बहल कविता की रचना से अपने को भरसक बचाया है और हिन्दी-कविता को स्वतन्त्र गित से प्रवाहमान होने का सुखबसर दिया है। बाद के बवंडर में पडकर हिन्दी-कविता कटे पतग की स्थिति में पहुँच गई है। श्री महेन्द्र-जैसे कवियो से हिन्दी-कविता का गतिरोध दूर हो सकेगा, ऐसी आज्ञा की जाती है। हिन्दी-कविता को कमज्ञ वे नई दिशा, नई चेतना और नई आशा का सन्देश दे रहे है। प्रगति-पथी कवियो की अपेक्षा इनकी कविता में मानवीय समवेदना की सचाई. मार्मिकता और ईमानदारी अधिक है। डॉ॰ रामविलास शर्मा ने हिन्दी के इस उदीयमान कवि की भरि-भरि प्रशसा करते हुए लिखा है-"किव महेन्द्र भटनागर की सरल, सीधी १ 'बबलता पग'

ईमानवारी और सचाई पाठक को बरबस अपनी तरफ बीच लेती है। प्रयोग के लिए प्रयोग न करके, अपने को घोखा न देकर और ससार से उदासीन होकर ससार को ठगने की कोशिश न करके इस तरण किन ने अपनी समूची पीढी को ललकारा है कि जनता के साथ खडे होकर नई जिन्दगी के लिए अपनी आवाज बुलन्द करे। महेन्द्र भटनागर की रचनाओं में तरुण और उत्साही युवकों का आशाबाद है, उसमें नौजवानों का असमजस और परिस्थितियों से कुचले हुए हृदय का अवसाद भी है। यह किन एक समूची पीढी का प्रतिनिधि है जो बाधाओं और विपत्तियों से लडकर भविष्य की ओर जाने वाले राजमार्ग का निर्माण कर रहा है।"

किसी प्रतिभाशाली कवि को महान बनाती है उसके व्यक्तिगत जीवन की ईमानदार समवेदनायें। कवि-मन की सवेदनाएँ बहिर्मखी और अतम बी दोनो होती है, तभी कविता की वस्तु और शिल्प का समन्वयात्मक प्रमाव जन-मन पर पडता है। जनता की मांग है कि कवि उसकी सास्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओ की पृति करें और कलाकार की माँग है कि वह शिल्प का जादू खडा करे, जो उसके सिर पर चढकर बोल उठे। अत उदात्त किव को कविता के इन दोनो अचलो को पकडकर कविता-कानन की सैर करनी पडती है। श्री महेन्द्र भटनागर ने भी काव्य के इस सत्य को अपने हृदय की मान्यता दी है। इसके विपरीत, हिन्दी-कविता मे आज केवल शिल्प-प्रयोग की दहाई दी जा रही है और वस्तु या भाव की अवहेलना हो रही है। कवि महेन्द्र ने आज की इस मन-श्थित के विरुद्ध भी अपनी आवाज बलन्द की है। 'ग्रिभियान' की भूमिका में इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है—"कविता के दो महत्त्वपूर्ण पक्ष होते है—एक विचार—विश्वासगत और दूसरा शिल्पात । कवि अपने विचारो और विश्वासो की आधार-शिला पर ही काव्य-रचना करता है-शिल्प के द्वारा उसकी कृति निखर उठती है। जिस तरह कोरी कलात्मक नक्काशी से आदमी के मन को तिप्त नहीं मिल सकती, उसी प्रकार विचारों और विश्वासो को बिना शिल्प के काव्य में व्यक्त कर देने-मात्र से मनुष्य प्रभावित नही हो सकता।" इससे स्पष्ट है कि इस तरुण कवि ने कविता के मर्म को मली-भौति समझा है। उसका यह दृष्टिकोण स्वस्थ और महत्त्वपूर्ण है और आज के सभी प्रयोग-पथियो की चनौती देता है।

उपर मैंने किव के व्यक्तिगत जीवन की ईमानदार समवेदनाओं की बात उठाई है। सच्ची समवेदना किव को ऊँचा उठाती है। किव महेन्द्र का पारिवारिक और सामाजिक जीवन मार्मिक और कारुणिक समवेदनाओं का कोश है, जिसकी विषमताओं और कुरूपताओं के अन्धकार से, और जीवन के अनेक अशान्त वर्षों से वे गुजरे है। इस किव ने निम्न मध्यमवर्गीय जीवन के अभाव और अकाल के कई दर्द-नाक दृश्य देखें है, उस परिवार की विकट आधिक परिस्थितियों से लोहा लेने के अनेक अवसर मिले हैं। व्यक्तिगत उलझनों के साथ उसने दितीय महायुद्ध के भयकर परिणाम, सन् १९४२ के देश-व्यापी आन्दोलन, बगाल के अकाल आदि राष्ट्रीय कुरूप घटनाओं को नगी आँखों से देखा, सोचा और समझा है। राजनीति से कोई सीघा सम्बन्ध न रहते हुए भी वह देश में घटने वाली राजनैतिक घटनाओं और परिणामों से अवगत रहा है। देश के प्रति उसकी वफादारी किव महेन्द्र की अनेक किवताओं से झलकती हैं। उसके किव-व्यक्तित्व की सामाजिकता में एक ओर मार्क्स-लेनिन की अर्थ-व्यवस्था की और दूसरी ओर गाँघीजी की नैतिकता की स्वीकृति हैं। वह किसी राजनैतिक पार्टी का सिक्रय सदस्य भी नहीं, वह सबका है, किसी का भी नहीं। कर्म की यह परख श्री महेन्द्र को हिन्दी के तमाम वामपथी कियों से अलग करती हैं। अत इसको गाँघीवादी या कम्युनिस्ट की सज्ञा नहीं दी जा सकती। इसका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और शिल्प सब अपने हैं।

किय महेन्द्र के काव्य पर व्यापक अनुशीलन करने का अवसर और अवकाश यहाँ नहीं है। यहाँ तो मैंने सिर्फ इतना ही निवेदन किया है कि हिन्दी-किता के आकाश में यह नवीदित किया तो मंने सिर्फ इतना ही निवेदन किया है कि हिन्दी-किता के आकाश में यह नवीदित किया ता नया पथ, नया सदेश और नई उमग-आशा लेकर आया है। उसका स्वागत होना ही चाहिए। ऐसा न हो कि रानी लक्ष्मीबाई की झाँसी मे पैदा होने वाला यह सिपाही, महाकिव कालिदास की प्रसिद्ध नगरी उज्जैन से शिक्षा-विशारद होने वाला यह शिक्षार्थी और राजा मानसिह के ऐति-हासिक नगर ग्वालियर से स्नातक होने वाला यह विद्यार्थी प्रान्तीयता की चहार-दीवारी मे फँसा रह जाय। अब तक उनकी अनेक कृतियो का प्रकाशन हो चुका है। उनके नाम इस प्रकार है—(१) तारो के गीत (१९४९), (२) टूटती प्रमुक्काएँ (१९४९), (३) लडखडाते कदम (कहानी-सग्रह १९५२), (४) बदलता युग (१९५३), (५) अभियान (१९५४), (६) चाँद, मेरे प्यार (१९५४)।

किव महेन्द्र विकास और निर्माण के पथ पर बढे चले जा रहे हैं। उनसे हिन्दी-साहित्य को अभी बडी-बडी आशाएँ है। अभी तो उनकी काध्य-कला का प्रस्फुटन ही हुआ है, उभरना, निखरना और सँवरना तो बाकी ही है। राजनीति की सँकरी गली में अगर ये न फँसे तो निश्चय ही उनकी किवता सारे देश मे जन-मन की आरती उतार सकेगी।

# उपन्यासकार कमल शुक्ल

स्वतन्त्र भारत में हिन्दी-उपन्यास की अपनी गति, अपनी नाक और अपना नक्शा है। प्रेमचन्द-जैनेन्द्र के बाद हमारे उपन्याम-साहित्य ने जो मार्ग अपनाया है। वह धक्का-मक्की, रेल-पेल और नगर की अस्त-व्यस्तता और अज्ञान्ति का है। हमारे उपन्यासकार आज चौक पर खड़े है। अत गतिरोध है। आज देश मे जितनी राजनैतिक पार्टियाँ है, जिन विचार-वाराओ का चलन है, हिन्दी-उपन्यासों के उतने ही रूप है। मतलब यह कि हमारा उपन्यास आज राजनैतिक दासता की अधीनता मे विकास-पथ खोज रहा है। यदि को रिगाधीवाद की सत्य-अहिंसा का प्रचार कर रहा है, तो कोई साम्यवाद अथवा समाजवाद का नगाडा बजा रहा है, यदि कोई वर्तमान की उपेक्षा करके भारत की विशुद्ध संस्कृति के प्रत्यावर्तन मे व्यस्त है, तो कोई व्यक्ति के मन विश्लेषण में जगत् और देश को मूला है। 'वाद' आज साहित्य का श्रुङ्गार हो गया है और हमारे साहित्यकार उस 'वाद' के बन्दी है। सिद्धान्त और विचार की सीमाओ में बँघकर काम करना हमारे उपन्यासकारों को भी अभीष्ट है। पर यह प्रसन्नता की बात है कि प्रेमवन्द के बाद हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में नये-नये लेखक अपनी परी गति और महत्त्वाकाक्षा के साथ सामने आ रहे है। इनमे हसराज 'रहबर, कचनलता सब्बरवाल, नागार्जन, अब्बास, कृष्णचन्द. रागेय राघव, धर्मवीर भारती, गुरुवत्त, देवराज, मन्मथनाथ गुप्त राहुल इत्यादि विशेष महत्त्वपूर्णं है। श्री कमल शुक्ल भी इन्ही नवोदित कथाकारो में से है जिनका उदय अभी हाल ही मे हवा है। लेकिन कुछ ही वर्षों मे उनके उपन्यास-साहित्य मे अच्छी पकड और पहुँच आ गई है। कमल शुक्ल की एक विशेषता यह है कि इन्होने प्रेमचन्द की परम्परा को जीवित रखने का भरसक प्रयत्न किया है और अपने को किसी भी 'वाद' का बन्दी होने नही दिया है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासो में नगर और गाँव के उस परिवारिक जीवन का चित्रण किया है जो नैतिक और आर्थिक दृष्टियो से पतित होता रहा। कमल शुक्ल भी मूलत 'परिवार' के उपन्यासकार है, उस परिवार के, जो जर्जर है, अस्त-व्यस्त, त्रस्त, तबाह और बर्बाद है और जो निम्न मध्य-वर्ग की सीमाओ को तोडकर श्रमिको की परिधि में समा जाने वाला है। इस लेखक की दुष्टि में आर्थिक जीवन के महत्त्व का मृत्य कम नही । इसने नैतिकता के पतन में, व्यक्तित्व के लोप में, सद्भाव-सहयोग के विनाश में अर्थ का पतन देखा है। परिवार में सुख-शान्ति के अभाव का कारण अर्थ के संतलन का हास तो है ही, कुछ रूढिगत परिस्थितियाँ भी है, जो व्यक्ति के जीवन के साथ लगी है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका साथ नहीं छोडती । हमारे द स और अशान्ति का कारण भाग्यवाद भी है। कमल शुक्ल के उपन्यासी मे, विशेष रूप से 'मौलश्री' मे, भाग्यवाद और पुरुषार्थवाद का संघर्ष दिखलाया गया है। समाज की रूढियो और परिस्थितियों से पुरुषार्थी चरित्र जुझते हैं, तुफानों से खेलते हैं, लेकिन उनसे उनका उद्धार नहीं होता, नयोकि ये रुढियों, परिस्थितियों और आर्थिक स्थितियों के आगे अपने को निरुपाय और निस्सहाय पाते हैं। 'काले नगर में' में कमल शक्ल ने उमाकान्त के द्वारा यही दिखलाया है। 'मौलश्री' का राकेश, 'राग और त्याग' का शैल और 'काले नगर में का जमाकान्त-ऐसे ही चरित्र है। ये सभी नायक है, पर अपनी सीमाओ मे बँघे, परिस्थितियो के बदी और सर्वहारा-वर्ग के प्रतिनिधि है। शक्ल जी के नायक भाग्य, मगवान् और रूढियो से सवर्ष करते है लेकिन अन्त मे उनके आगे घुटने टेक देते हैं। उनकी नायिकाएँ भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। संच तो यह है कि उनकी नायिकाओ के चरित्र जितने सजीव उतरे है, उतने नायको के नहीं । यदि नायको में सघर्ष का तेज है, तो नाय-काओ में शान्ति का सयम। नीलकमल, मौलश्री, तुलसी, जयन्ती ऐसी ही नारियाँ है।

कमल शुक्ल की औपन्यासिक सभावनाएँ घीरे-घीरे स्पष्ट होती जा रही है। उनके चार उपन्यास प्रकाश में आ चुके हैं—१. राग और त्याग, २. मौलकी, ३ काले नगर में, ४ पथ से दूर। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट हैं कि उनकी उपन्यास-कला विकास-पथ पर अग्रसर है।

#### 'राग भ्रीर त्याग'

'राग और त्याग के 'अवलोकन' में श्री मगवतीप्रसाद वाजपेयी ने लिखा है, "उसकी (राग और त्याग) कथा में पकड है। उसके पात्रों में लौकिक चिन्ता-धारा का स्वामाविक आवेश और सतुलन है। " उसमें घटनाओं का अमाव नहीं है, वरन् एक प्रकार से हम इस उपन्यास को घटना-मूलक ही कहेंगे।" डां० रागेय राघव को इस उपन्यास में 'परिवारिक जीवन का "" सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण' मिला है। 'सामाजिक रूढियों तथा क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का तुमुल अन्तढंन्द्व 'राग और त्याग' में है। यह हमारे मन पर असर करता है।' यह लेखक की प्रथम कृति है, अतः इसकी कुकेक त्रृटियाँ विस्मरणीय हैं। इसके कथानक की गति-विधि सिनेमा की कथा-पढ़ित से प्रमावित मालूम होती है। सिने-कथानक का सबसे बड़ा दोष आकस्मिक घटनाओं का समावेश है। शुक्ल जी का उपन्यास साहित्य इस दोष से सर्वथा मुक्त नही। 'राग और त्याग' में आकस्मिक दृश्य-परिवर्तन और दो चरित्रों की अचानक भेंट, कई स्थानों पर हुई है। इनसे कथा की स्वाभाविकता और जीवन की यथार्यता को धक्का लगा है। लेकिन इस दोष का माजंन शुक्ल की उपन्यासों के अन्तिम अध्याय

कर देते हैं। उपन्यास का अंत जितना सुन्दर, आकर्षक तथा सजीव हुआ है, उतना आरम्भ नही। कथा की घारा ज्यो-ज्यो प्रवाहित होती गई है, त्यो-त्यो प्रभाव का उत्कर्ष बढता गया है। 'राग और त्याग' का अन्त नाटकीय, पर आकिस्मक है। छेकिन इसकी आकिस्मकता नाटकीयता के आवरण में विलुप्त हो गई। इस उपन्यास के जीते-जागते चरित्रो में शैल, रीता, नीलकमल और चौबेजी है। पूरे उपन्यास में इन चरित्रो में राग और त्याग का सघर्ष विखलाया गया है। अतः उपन्यास का नाम सार्थक है।

#### मौलश्री

यह शुक्लजी का दूसरा उपन्यास है। मौलश्री इसकी नायिका है। वह विधवा है, बाल-विधवा। उसका न कोई स्वजन है, और न परिजन। उसका जीवन सेवा का प्रतीक है। भारतीय नारीत्व उसके कूट-कूटकर भरा है। कमल शुक्ल की उपन्यास-कला की दूसरी विशेषता यह है कि वे घटना और चरित्र-चित्रण के सतु-लन में अधिक सफल हुए है। आज उपन्यासों में घटनाओं की न्यूनता होती जा रही है। शुक्ल जी उन उपन्यासकारों में से हैं जो घटना और चरित्र में से किसीकों गौण स्थान देना नहीं चाहते। अत: यह कहना उचित होगा कि इस दिशा में धुक्ल जी को अपनी उपन्यास-कला में सफलता मिली है। 'मौलश्री' में घटनाएँ बनती है और सँवरती है तो चरित्र भी उमरते गए है। घटना और चरित्र का यह सयोग अद्भुत है। इस उपन्यास में समाज और परिवार, व्यक्ति और समाज का सघर्ष दिखलाया गया है। उपन्यासकार ने 'आमुख' में लिखा है कि "मौलश्री के पात्रों के साथ मेरी अपनी अनुभूति और निज के स्पदनों का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है।" इसीलिए 'मौलश्री' 'राग और त्याग' से अधिक सुन्दर और सजीव उपन्यास बन पड़ा है। 'मौलश्री' के नारी-चरित्र में जो शालीनता, सयम, शांति और चरित्र की निष्ठा रखी गई है वह असाधारण है।

#### काले नगर मे

यह कमल शुक्ल की तीसरी कृति है, अथवा लेखक का अगला तीसरा कदम है। यहाँ लेखक ने पिछले दो उपन्यासो की माव-भूमि छोड़कर दूसरा मार्ग अपनाया है, प्रेमचन्द-कृत 'गोदान' का। यह उपन्यास आदर्श की छाया से दूर, वर्तमान यथायं जीवन की झाँकी प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार ने स्वय इस पुस्तक की 'प्रेरणा' में स्वीकार किया है—'यह एक नए ढग का लघु-उपन्यास है। आकार में लघु, किन्तु विचारो में बहुतो से बडा।' लेखक के इस कथन में सचाई है और गहराई भी। 'गोदान' के ६०० पृष्ठ वाले कथानक को शुक्ल जी ने १३८ पृष्ठो में समाविष्ट कर दिया है। यहाँ लेखक ने उमाकान्त (जो इस उपन्यास का नायक है) के जीवन की एक ही कहानी कही है। वह कही भी इघर-उघर नहीं मटका है। कथा की यथायांता और सजीवता में यह उपन्यास पिछले दो उपन्यासो से अधिक मार्मिक है। अन्य उपन्यासो में शुक्लजी ने बहुते हें पात्रो की जीवनगत कहानियाँ कही हैं।

के किन इसमें केवल उमाकान्त की कहानी कहीं गई, जिसमें आँसू, अवसाद और अभाव का आग्रह विशेष रूप में उमरा है। 'काले नगर में' एक निर्धन शिक्षक की करण, परिवारिक जीवन की कशमकश का जीता-जागता चित्रण है।

# पथ से दूर

कमल शुक्ल का यह चौथा उपन्यास नये मार्ग की खोज में निकला है। शिक्षक के आर्थिक जीवन की कहानी कह लेने के बाद अब वह 'गुमराह और अधकचरे छात्रो' के हासोत्मुख नितक जीवन की कहानी कहने चला है। शुक्लजी ने पुस्तक की मूमिका में लिखा हैं 'गुमराह और अधकचरे छात्रों के लिए यह पस्तक एक आइना है, जिसमे प्रतिक्षण वे अपना वास्तिनिक पतिबिम्ब निहारकर जीवन-पथ पर आगे बढ सकते हैं।" क्योंकि लेखक को "अपने विद्यार्थी-वर्ग से विशेष सहा-मृति है और यही सहानुभृति प्रेरणा बनकर इस कृति में उतर आई है।" इस उपस्थास मे दो प्रकार के नारी-चरित्रो की सृष्टि हुई है--जयन्ती और नीलिमा। नीलिमा 'गीचान' की मालती है, जो अपने पखो की छाया में मधु-सचय किये बैदी है, भी रसें के भीरों को अपनी ओर आकर्षित करके उसका सब-कुछ चूस लेती है। जयती 'ममत्व की चाँदनी' है, जिसमें चन्द्र-िकरण की शीतलता और शालीनता है। शुक्ल जी नै इस लघु-उपन्यास के द्वारा यह दिखलाया है कि आज नारी में नीलिमा का वंश बढता जा रहा है और जयन्ती युग के पर्दे के पीछे छिपती जा रही है। आज कैं स्कूल-कालेओं के वातावरण में पनपने वाली युवितयाँ जयन्ती की जय में नही. नौलिमा के निलय में रहना रुचिकर समझनी है। मुकुल उपन्यास का नायक है, जो नीलिमा के नेशे में चूर हैं। आज की भारतीय नारी पथ से दूर है, युवक भी पथ से दर चला गया है। यही इस उपन्यास का सन्देश है। फिर भी, उपन्यासकार नीलिमा के प्रति अनुदार नही है, चाहिए भी नही । आज कालेज और विश्व-विद्या-लय का डिग्रीघारी विद्यार्थी फिल्म-नायक, लेखक, कवि और कलाकार बनने के मीठे सपने लेकर चहारदीवारी के बाहर आता है, लेकिन बदले में मिलती हैं, अस-भाजता, वेकारी और भुखमरी। शुक्लजी ने कुछ इसी तरह का निष्कर्ष निकाला है।

उपर्यंवत चार उपन्यासो में विवेचन और अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हिंदी मैं कमल शुक्ल अभी अपने प्रयोग और निर्माण-काल में है, जिनमें विकास और उत्कर्ष की मंभायनाएँ आजाप्रद है। निसन्देह यह लेखक िन्दी-उपन्यास-साहित्य में के चा आसन ग्रहण करेगा, अगर इसने अपनी दृष्टि स्पष्ट रखी और अपने को विसी 'वाद' का बन्दी नहीं बनाया।